प्रथमावृत्ति <sub>|</sub>

श्राह्यिन कृष्णा १ (क्षमावणी) श्री वीर नि० सं० २४६८ विकमाव्द २०२६ सितम्यर १६७२

मुद्रकः नेमीचन्द बाकलीवाल कमल प्रिन्टमं मदनगंज—किशनगढ़ (राज०)

#### प्रमापना

超過去的過程 天中 四月本日本學 多大學 多八

कमेण प्रवृत्य चैत्यस्तवनेन त्रिःपरीत्य द्वितीयवारेऽप्युविश्य पंचगुरुभक्तिकायोत्सर्ग करोमीति विज्ञाप्य उत्थाय स्मार्थः स्तुत्वा तृतीयवारेऽप्युपविश्यालोचनीयः। एवमात्माधीनता प्रदक्षिण् करणं त्रिवारं निष्णञ्जत्रयं चतुः शिरोद्वादशावतंकिमिति क्रियार्शः पद्विधं भवति।

अनगारधर्मामृतोक्त उद्धरण-

चैत्यपंचगुरुस्तुत्या नित्या संध्या सुवन्दना । 🦪

\* \* \* \*

जिनदेववन्दणाए चेदियमत्तीय पंचगुरुभत्ती।

जनाधिक्य विशुद्धगर्धी सर्वत्र प्रियमक्तिका ।

अनगारधर्मामृत में भी पं• आशाधरजी ने निम्नातुस विधि बतलाई है—

> श्रुतहष्टचातमित स्तुत्यं पश्यन् गस्या जिनालग्रम् । इतद्रव्यादिशुद्धिस्तं प्रविश्य निसहीगिरा ॥ चैत्यालोकोधदानन्दगलद्वाष्पस्त्रिरानतः । परीत्य दर्शनस्तोत्रं यन्दना मुद्रया पठन् ॥ इत्येयीपय संशुद्धिमालोच्यानस्रकाङ् घदोः । नत्याश्रित्व गुरो इत्यं पर्यङ् कस्थोऽप्रमंगलम् ॥ चक्तात्त्रस्य गुरो इत्यं पर्यङ् कस्थोऽप्रमंगलम् ॥ चक्तात्त्रसाम्यो विज्ञाप्य क्रियामुखाय विष्रहम् । श्रद्धेःश्वत्य विश्वमेकशिरोऽवनति पूर्यकम्॥



होकर "निःसही, निःसही"शब्दका उच्चारण करते हुए जिनमंदिर्मं प्रवेश करे। वहाँ जिनमंदिरमें आकर 'ईर्यापयशुद्धि'को करके अि भक्ति पूर्वक जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति करके जिनेन्द्र भगवान्के पाम में बैठकर नीचे छिखी विधि से सामायिक पूजा विधि पूर्ण करे।

प्रयमतः मंत्रपूर्वक हस्त शुद्धि करके "सकछी किया विधि" करें एवं कूट बीजाश्वर मंत्रों के द्वारा दस दिशाओं का बंधन करे। इसकें आगे इसी भाव संप्रह में पंचामृत अभिषेक-विधि, पूजन, विसर्जन विधि दी गई है। नंतर १ जाप्य करके "चैत्यभक्ति एवं पंचगुरुभिक का पाठ करके शांति भक्ति करने का विधान किया गया है। प्रारम्भ में ईयीपय शुद्धि के बाद सिद्ध भक्ति एवं अभिषेक पूजन के वार चैत्य पंचगुरु शांति भक्ति इस प्रकार से श्रावकों की सामायिक विधि अथवा पूजा विभि में ४ भक्तियों के करने का विधान अन्यत्र भी पाया जाता है।

श्री पूज्यपादाचार्यकृत पंचामृताभिषेक पाठ में लिखा है— आनम्याहैतमादावहमिष विहित्तरनान्छुद्धिः पिन्ने—। स्तोयैः सन्मंत्रयंत्रीतिनपतिसवनाम्भोभिरप्यात्छुद्धिः॥ भाषम्याद्यं च कृत्वा गुचिधवलदुकुलान्तरीयोत्तरीयः। श्रीचैत्यावासमानीम्यवनितिविधिना त्रिःपरीत्य क्रमेण॥ द्वारं चोद्घाट्य यश्त्राम्बरमिष विधिनेयांपयास्यां च शुद्धि। कृत्वाहं सिद्धभक्ति सुधनुतसकलोसिक्यां चादरेग्॥ श्रीकैनेन्द्रार्चनार्धं श्वितिमिष यजनद्रव्यपात्रात्मशुद्धिः। कृत्वा मक्त्या त्रिशुद्धया नहमहम्युना प्रारभेयं जिनस्य॥

### प्रकाशकीय वक्तव्य

इस पुस्तक में सबसे पहले जो "सुप्रभाताष्ट्रक" और मंगल-स्तुति हैं वे संस्कृत और हिन्दी दोनों ही पू० आ० श्री ज्ञानमती माताजी की बनाई हुई हैं। अनंतर देववंदना प्रयोगविधि कियाकलाप ग्रंथ से संचेप से ली गई है। १० पेज से जो संस्कृत में "देवबंदना विधि" है वह भी कियाकलाप से ली गई है इसमे चैत्य भक्ति तो श्री गीतमस्वामी की बनाई हुई है एवं पंचगुरुभक्ति श्री कुन्दकुन्दस्वामी की बनाई हुई है, पेज २४ से जो "देवबंदना विधि" हिंदी पद्यातुवार में है उसे पूज्या श्री ज्ञानमती माताजी ने हिंदी में रुचि रखने वाले भाई विदनों के लिए सुललित सरल भाषा में कर दिया है। यह सामायिक विधि भागम के अनुसार है इसे ही प्रतिदिन सामायिक के समय विधिवत् करना चाहिये क्योंकि विधिवत् क्रियाओं की जैनसिद्धांत में बहुत ही महस्य वतलाया गया है। इसके बाद पेज <sup>३६</sup> से जो "पूजा मुख विधि" छपी है वह भी प्रतिष्ठा शास्त्रों के आधार से है उसके रलोकों का भी हिंदी पद्य में माताजी ने अनुवाद कर दिया है जो सभी के लिए सरल और उपयोगी बन गई है। पेज ३८ से ४७ तक छपी इसी विधि को करके पुन: अभिषेक और पूजन करके पेज ४६ पर छपी "पूजा अन्त्यविधि" को करना चाहिये जो 🎏 विमर्जन सहित पेज ४६ तक छपी हुई है। पेज ४६ पर चतुर्दशी फे दिन पूजन के मध्य में ही चित्यभक्ति के अनंतर जो अतमक्ति अधिक पढ़ने का विधान है उसे चतुर्दशी के दिन पूजन में कर लेना चाहिये एयं पेज ४८ पर अप्टमी तिथि की किया छपी है उसे अप्टमी के दिन करना चाहिये। पेज ६४ पर औ पूज्यपाद स्वामी रचित शांतिभक्ति है जिमका दिनी पद्मानुवाद पूज्या माताजी के द्वारा रचित है यह स्तुति भी बितिदन पढ़ने बीम्य है। एवं अन्त में छोटी सी बाहुवली स्तुति भी बहुत ही मुन्दर एवं मावपूर्ण है। "उपायंदना" में सम्पूर्ण



| संपद्भृते           | . १६               | •              |
|---------------------|--------------------|----------------|
| सर्वेषु             | संपद्भने           |                |
| कतु                 | सर्वगृहेपु         | = 8            |
| विवान्              | कंतु               | <b>=</b> 3     |
| शश्वत               | बिम्बान्           | <b>53</b>      |
| प्रतिमह             | शाश्वत             | <b>58</b>      |
| सुरिष               | <b>मतिगृह</b>      | F\$ 1          |
| ष्यानारिन           | सुरिष              | EE ?           |
| ननरनायो             | ध्यानारि नना       | £9             |
| यसादाद              | नरनायो             | ६६ १६          |
| निजर                | <b>भसादाद्</b>     | १०३ १          |
| द्वय                | निर्नर             | १०४ ६          |
| निधरयास्य           | द्वय               | १०४ ७          |
| भक्ति कांधावि       | निधनस्यास्स        | १•४ ३          |
| सम्यम               | भाक्तिकांश्चावि    | fou y          |
| <sup>फ्र</sup> गांव | सम्बग्             | ₹05 . २        |
| ध्वजपिक             | <b>फणात</b>        | १०६ १६         |
| भीवारवनायस्य        | <sup>६</sup> वजपिक | १११ <b>२</b> . |
| •                   | श्रीपार्श्वनायाय   | रेरर २,        |
|                     | ાવાય               | 888            |
|                     |                    | <b>v</b>       |
|                     |                    |                |

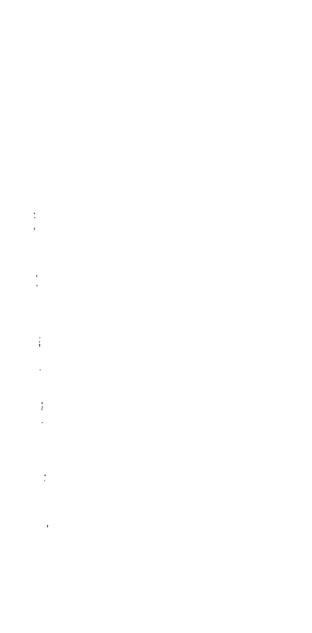



### धादर्श जीवन की धारक पू॰ श्री ५ ॰ ५ ज्ञानमती माताजी

【新班电一部汽车 衛出 经有电子

भंगार में कांत्र सन्दर्भ जगा केंद्र है या अने है कि श्रु रिमा मारी का स्तर्भक्ष है जो रह पर करवाण में अवस्था होते हैं उ लहीं में गाम है जनमंत्र विलुत्त पूर कार्तिका की आवस्त्र कांत्र कार्ताल जन्मीने स्वयोग क्षीकत का कर्माण भाग पार्टिंग्सी के दिलाने विलुख स्थानिकी का सहस्ता में सुकाबना करते हुए स्वर्गन दिवा है र

पूर्व व्याप्तिक वर्ष व्याप्त कार्य देव के तिक वर्ष देव है के व्याप्त कार्य के व्याप्त वर्ष वर्ष के वर्ष के वर्ष कार्य कार्य के वर्ष के वर्ष कार्य कार्य के वर्ष कार्य के वर्ष कार्य कार्य के वर्ष कार्य क

दीक्षा अंगीकार की है जो अभयमती माताजी के नामसे विका हैं, एक और लघु सहोदरी कु० मालती ने भी ३ वर्ष पूर्व से जीवा मधाचर्यत्रत घारण कर रखा है, आपके लघु भ्राता श्री रवीन्द्रकुमार्ट ने भी ची० ए० पास कर कुछ दिन आपके पास रहकर शादि परीक्षा पास की, आपही की प्रेरणा से चैवाहिक बंधन को जीका कर २१ वर्ष की अल्पवय में आजीवन ब्रह्मचर्य ब्रत ब्रह्ण कर कि है। इस प्रकार आपका सम्पूर्ण परिवार घार्मिक परिणामों से

अभी आप अजमेर चातुमांस के उपरांत कुछ दिन ह्यावी विराजी। वहां आपकी प्रेरणा से जैन भूगोल रचना के अन्तर्गति जम्बुद्धीप रचना का निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें लगभग बीह पचीस हजार रुपया व्यय होगा। यह अपने ढंग की एक अद्विती रचना बनेगी। वहां से अपने आद्य गुरु आ० र० श्री देशभूषणं सहाराज के दर्शनार्थ एवं पच्चीससीव महावीर निर्वाणोत्सव की सफल बनाने के लिए भारत की राजधानी देहली में प्रथम बार संव के साथ पधारी हैं।

आपकी यह उरकट भावना है कि निर्वाणीश्सव के उपलक्ष्य में विशाल मेंदान पर खुले रूप में "जैन भूगोल" की कृत्रिम रचनाकी निर्माण युदत् रूप में किया जाये। यह जैनाजैन जगत में एक अति आकर्षक अलौकिक रचना होगी जिसमें, विजली फत्यागें एव याग बगीचों की आधुनिक साज सज्जा के आकर्षण से प्रत्येक दर्शनार्थी की जिल्लामा जैन भूगोल एव जैन धर्म की सूक्ष्मता से जानने की होगी। यह रचना देश विदेश के लोगों के लिए दर्शनीय स्वल यनकर हनारों वर्षी तक निर्वाणीश्सव की याद दिलाती रहेगी।





## मृश्रभाताष्ट्यं-स्तोत्रं

्रेषेन्द्रवेदानामीतृत्वं विनेन्द्रं । ६ उपितः भण्यः। भवः ने गरमा प्रमाने ॥ १ भंगायः। प्रमादमप्तिं स्पन्नः मोर्सन्ताः। उपितः भण्यः। स्वति सिम्द्रारिते प्रमानम् ॥१॥

शुक्तांत विविध् व्यवस्थावेष्ट्य कर्म बायुन्तिक नियायक करे क करेर क्षात्रक इंगानः क्षात्रस्यक नेत्रक में लुग्ध करने काली स विरद्धित की यूक कारावी करी १ तहेर १ घट सकी यहात् क वर्षेत्र क्षात्रम् अब व्यक्तिविधा में कवाहास्यक की क्षा कथान ह

कारण्य भैग्यमद्वे हिन्यस्थयः । मेरीहर्व महिल्ला राज्यसीत् ॥ , केरणा मीते क्रम जिलेग्यायस्याः । जन्मित् मन्यां भूति स्टिप्टर्गते स्टल्स् ॥२॥

वर्हत्सुसिद्धगुरुद्धरिसुपाठकांश्व । श्व साधून् सुदा प्रणम सर्व सुसुज्जवर्गान् ।! जैनेन्द्रविम्यमवलोक्य विसुश्च रागं । उत्तिष्ठ भव्य ! भ्रुवि विस्फरितं प्रभातं ।।३॥

अर्हत्सिद्धाचार्य उपाध्याय-साघु पंचपरमेष्ठी को ।
मुक्ति वंधू प्रिय, मुमुचु मुनिगण रुचि से वंदो इन सबको ॥
श्री जिनं वीतराग प्रतिमां की दंशीन कर कट तजो क़ुराग ।
उठो भन्य । अय चतुर्दिशा में प्रकाशमय हो रहीं प्रभात ॥

वात्यंतकांतग्रुचिकेयलयोधंभास्यान् ।
 असज्ज्ञानदीधितियिनप्रतमःसमृहः ।।
 ति श्री जिनं किलं भज त्यंज्ञं मोहनिद्रां ।
 उत्तिष्ठ भव्य ! श्रुवि विस्फुरितं प्रभातं ।।४।।

घातिकर्म संहारक निर्मल केवलज्ञान विभाकर हैं। ज्ञानज्योति सय खर किरणों से तमसमूह के ध्यंसक हैं।। उन जिनवर का भाश्य लेवी करों मीड निद्रा का त्याम । उठा भव्य! अब चतुर्दिशा में प्रकाशमय हो रहा प्रभात ॥

> तारागणा अपि विलोक्य विवोः सपक्षं । रेव निष्यमं विमतयोऽपि च यांति नार्यं ॥ स्यादादमास्वदृद्यं त्यज्ञ मोहनिद्रां । द्विष्ट मञ्य । स्वि विस्फुरितं प्रमावं ॥४॥

तारामण भी निवस्तामी क्षति के विदेशी क्षेत्र की समा । निरुच्च कृष्णायम में तर्कत कृषादि गण भी हुए प्रदश् । समागमक शिक्ष की होत्री क्ष्यांत्र की कृष्य परित्र । करो भव्य । क्षक पर्लोरेसा में क्ष्यांत्रम की क्स समाग ।

> वैलोक्यमात्वर! महस्क्षमतोषकारं । निर्देशपाद्मयपरेथ निर्दोग केगात् ॥ एगोशपादिमनुकाः हाँदिनि क्याहाः । उतिह सम्म ! सुदि विम्हृदिशं महानं ॥६॥

विश्वापान कारम्बर १ सहा मुख्यास्य स्टीबाइर क्षांत्रण स्था है ह हिरवाबित स्था कार विश्वापित सुक्षित कार्य की प्रति हिर्माण है विश्वापान कार्य स्था कार्य विश्वापित सुक्षित स्थाप की प्रति हिरमाण है कोरो स्थाप र स्था कर्माद्वापा के अवस्थापास की प्रति स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप

> अधिकामग्रादिक्षामेण्यास्थानिको । -मध्येष्यमेणग्रिकः क्रिन स्टिगोहात् ॥ पर्याति सर्वमित्रकः स्वयुक्तियोत् । वरिष्ट् भाषा । सूक्ति विवृत्तिः साम्ये ॥काः

इस क्षेत्रकोतः साम क्षाव्यक्षक विशेषाः क्षेत्रके हो है क्ष्मीतिक ह पुत्र हते हैं अन्यक कार्यक विशेष कोता व्यवकार रिक्तास प्राप्त क्षांद्रकीतः क्षावकार की भूगाने प्रश्न केसी क्षावक क प्राप्ति क्षाव्यक्षिता क्षावकार की भूगाने प्रश्न केसी क्षावकार न श्रीमिन्जनेन्द्र ! हर में त्वरमार्तरौद्रं ! 'ज्ञाने मितं' वितन्त शांतिमपास्तदुःखां ॥ संघाय, में च जगते, कुरु मंगलं च । उचिष्ठ भव्य ! भ्रुवि विस्फुरितं प्रभातं ॥८॥

न् ! भगवन् ! शीव्र हमारे आतंशीद्र दुर्ध्यान हरो ।
'शानमित' करो सदा दुःख रहित शांति को पूर्ण करो ॥
के, 'जग के लिये, हमारे लिये, करो मंगल सतत ।
भव्य ! अव चतुर्दिशा में प्रकाशमय हो रहा प्रभात ॥

तनस्य भवने घंटा-नादेन प्रतिवादिनः ।
मोनिमाः प्रणष्टा हि ते जिनाः संतु नः श्रिये ॥९॥
प्रभु के चैत्यसदन में घंटाध्विन हो रही महान् ।
यादृष्टिजन उसको सुन नष्ट हो रहे तिमिर समान ॥
व का सुखद सुमंगल प्रभात शुभ मंगलमय हो ।
जनदेव अमंगळहारी हमें मुक्ति लक्ष्मी प्रद हों॥



### मंगल स्तृति

विसोके विकालीहर्म इस्पार्व । ल धर्मतेषुँधेः संदेशमंत्रम्म ।। विसालवि समयानी या प्रसाला । स देवः वद्यांत सदा धंगले से ॥१॥ विको संग्रालेश विकाल एकत बानू को देख विकाल धंग्यानीय प्रकाल गार्थे द्वारत् स्वर्णी सात विकाल स्थान्त्रेय का स्थान स्वर्णाद सदि विकाल स्थान को । सहय सुख्य यह के के देश हुए से स्थान स्थान को ।

> सुकार्थको कार्युक्तः स्थितः एउ । स्थापार्थक-सम्माने सुकीपूर्यक्तम् स्थः स् महित्यक-सेत्याध्यकः स्थः पुनातः । सुकारी च कृष्येत् स्टब्स्योर् से ११२०।

मार्ड हिंदरम्, नार्दम, शामामात् स्थ और और श्रीपात नार्दी र नारम् सारम् अत्र केर्न्युरम्बारम् कर्ता है है स्वास्ट्रीय र क्षाम स्वय सुन क्याद्वसम्बद्ध सीता अत्यन् श्रीवय कर्षे र सम्बद्धी स्वयु स्ट्रीस और स्ट्रीवर जम्म है अन्तर्भ रिनास क्षार्ट (३०)

namings spirit and date is frank funktionann and is namingst milas nam had i kunnam mant namingst kunnam mant namingst वर्द्धित वा, संवादिदा वा, उदाविदा वा, परिदाविदा वा, हरिंच्छिदा वा, लेस्सिदा वा, छिदिदा वा, मिदिदा वा, ठाणदो ।, ठाण चंकमणदो वा, तस्स उत्तरगुणं, तस्स पायच्छित्तकरणं, स्स विसोहिकरणं जाव अरहंताणं भयवंताणं णमोकार पञ्जवासं देनि तावकायं पावकम्मं दुच्चरियं बोस्सरामि । [९ जाप्य]

इस प्रकार प्रतिक्रमण पदकर ''णुमो अरहंताणं' इत्यादि था का सत्ताईस उच्छुवासों में नी बार खड़े-खड़े जाप्य देवें। तन्तर पर्यकासन से बैठकर नीचे छिखा ''आछोचना-पाठ'' पढ़ें'।

#### 🧢 🤌 आलोचना 🔸

ईर्पापथे प्रचलिताय मया प्रमादा-देकेन्द्रियप्रमुखजीवनिकायवाधा । निर्वर्तिता यदि भवेदयुगान्तरेशा मिथ्या तदस्त दुरितं गुरुभक्तितो मे ॥

इन्झामि भते ! आलोचेड इरियाबहियसस पुन्युत्तर-दिवसणपिन्नमचडदिसविदिसास विरहमाणेण जुगंतरदिष्टिणा भन्वेण दहन्या । पमाददोसेण हबहबचरियाए पाणभृदजीव-सत्ताण उनवादो कदो वा कारिदो वा करितो वा समगुमणिदो ससा मिन्ना मे दुक्कड ।

िम: प्रिस् में प्रसास क्यारण कर क्यारण में त्रवेश होन । में में स्ट्रास्त में प्रशिक्त में प्रशिक्त में प्रशिक्त में प्रसिक्त में प्रसिक्त । अस्ति । अस्ति । प्रस्ति माण्य ता माने क्यारण कर । अस्ति । इंद्रेश माण्य व्याप्ति । इंद्रिस् माण्य होता । इंद्रिस् । इंद्रिस् । प्रसिक्त । प्रसिक

<sup>किए</sup> उक्तरह कि है। हारक क्योमाम उक्तर्ह शिष्ट में शब है। हो होए छोड़ प्रशृष्टि इंक्ष्य हि है। हारक क्योमाम उक्हि ईक्ष । प्रक्र क्रुड़ क्योमाम

# (धोही कछो।माम ) धोही । न इन्हि ई

क झीह फर्गिक्ट्रे •

्रामित्रम् एउदितीम :ही मेम्हममत्रम निम्ही इटिएमे:नी मुम्प्टुठ्रेट्टेट्ट : Бन्टिकिणीमण्ड्राम्ट्रिक्टी उद्गार अभिन्द्र र उन्हेट्ट क्रिकि रेड्डिशेट्ट मम उद्घार क्रिक्ट प्रमुख्य हिन्द्रिक्टी हिम्हिट्टेरिक्ट

कैताणम् जाणहार्रम् जाणहार्रम् । हंभ मीमक्रम्डीम् गान्निः (फॅममन्त्रा, फॅमक्रमं, फॅमम , फ्रांट , फ्ममन्ति, फ्ममक्रमं रिट्रम्डीफ्नि-एर्ड्रम् -क्रम्-एम्सम्-जान्यः (फ्ममक्र्राङ्गाङ्गाम् मिन्द्रम् । क्रिन्द्रम् । क्र अनन्तर उठकर गुरु को अंथवा देव को पंचांग. नमा करें पुनः गुरु के समक्ष अथवा गुरु दूर हों तो देव के समक्ष कर छत्य विज्ञापना करें कि—

नमो ऽस्तु भगवन् ! देववन्दनां करिष्यामि । अनन्तर पर्यंकासन से वैठकर नीचे लिखा मुख्य मंगल पर् सिद्धं सम्पूर्णभन्यार्थंसिद्धेः कारणमुत्तमम् । 🕆 प्रशस्तदर्शनज्ञानचारित्रप्रतिपादनम् ॥१॥ 🦠 सुरेन्द्रमुकुटारिलप्टपादपद्मां शुकेशरम् । प्रणमामि महावीरं लोकत्रितयमंगलम् ॥२॥ खम्मामि सञ्बजीवाणं सन्वे जीवा खमंतु मे । । मित्ती मे सव्वभृदेसु वैरं मज्झां ण केण वि ॥१। रागवंधं पदोसं च हरिसं दीणभावयं । उस्सुगत्तं भयं सोगं रदिमरदिं च वीस्सरे ॥२। हा ! दुइक्यं हा ! दुइचितियं भासियं च हा ! ह अंतीअंती हज्झमि पच्छुचावेण वेदंती ॥३॥ दच्चे खेत्ते काले भावे य कदावराहसोहणयं णिद्णगरहणजुची मणवचकाएण पहिकमणं। ममता मर्वभृतेषु संयमः शुमभावना आर्तराद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिकं मर्त ।।४।।

चचारि लोगुचमा-अरहंत लोगुचमा, सिद्ध लोगुचमा, क्ष लोगुचमा, केवलि पण्णचो धम्मो लोगुचमा।

चत्तारि सरणं पव्यज्जामि-अरहंत सरणं पव्यज्जामि, भि सरणं पव्यज्जामि, साह सरणं पव्यज्जामि, केत्रिल प्रणि धम्मो सरणं पव्यज्जामि ।

वहाइज्जदीवदोसमुद्देसु पण्णारसकम्मभूमिसु जी व्यरहंताणं भयवंताणं वादियराणं तित्थयराणं जिणा जिणोत्तमाणं केवलियाणं, सिद्धाणं वुद्धाणं परिणिव्यदा अंतयहाणं पारयहाणं, धम्माइरियाणं, धम्मदेसियाणं, धम्म यगाणं, धम्मवरचाउरंगचककवट्टीणं देवाहिदेवाणं, णाण दंसणाणं चरित्ताणं सदा करेमि किरियममं।

करेमि मंते ! सामाइयं (देववन्दनां) सन्त्रसावन पच्चक्यामि जावज्जीवं (जावन्तियमं) तिविहेण मणसा व काण्ण ण करेमि ण कारेमि कीरतं पि ण समगुमणामि । मंते अङ्चारं पच्चक्यामि, णिंदामि गरहामि अप्पाणं, अरहंनाणं भयवंनाणं पज्जुवासं करेमि ताव कालं पावकम् दुच्चरियं वोम्सरामि ।

दमवकार उक्त सामाधिक ईडक 'पदकर पुनः तीन आव और एक जिसेनित करें। पश्चाय जिनसुद्रा से कायोस्सर्ग करें समें "ग्रामो अरहंतागुं" इत्यादि मंत्र का सत्ताईस उच्छवासों में रे बार पूर्वोक्त विधि के अनुसार जाप देवें या चितवन करें।

अनन्तर भूमि स्वर्शनात्मक पंचांग नमस्कार करें पश्चात वैकि विधि से खड़े होकर तीन आवर्त एक शिरोनित करके नीचे उखा "चतुर्विशतिस्तव" पहें। तश्या—

#### • चतुर्विशतिस्तव •

धीस्सामि हं जिणबरे तित्ययरे केवली वणंतजिणे। णरपवरलोयमहिए विह्यस्यमले महप्पण्णे ।। १ ॥ लीयस्मुज्जोषयरे धम्प्रंतित्थंकरे जिणे वंदे । थरहंते कित्तिस्से चडवीसं चेव केविलणो ॥ २ ॥ उसहमजियं च बंदे संभवमभिणंदणं च सुमइं च । पउमप्पहं सुपासं जिणं च चंदप्पहं बन्दे ॥ ३ ॥ स्विहिं च पुष्पयंतं भीयल सेयं च वासुपूर्वं च । विमलमणतं भयवं घम्मं संति च वंदामि ॥ ४ ॥ कुंपूंच जिणवरिंद वरंच मन्ति च सुच्ययंच णामं। बंदानि रिट्टणेमिं तह पासं बड्डंमाण च ॥ ४ ॥ एवं मए अभिन्धुना विद्वयरयम्हा वहीण जर मरणा। चउनीसं वि जिणवरा तित्ययंसा मे पसीवंत ।। ६ ॥ किशिय बंदिय महिया गुदे लोगोत्तमा निणा निद्धा । वारोगाणाणहाई दिंतु समाहि च में बोहि ॥ ७ ॥

**अर्ह**िसद्वाचार्योपाध्यायेभ्यस्तथा च साधुभ्यः । सर्वजगद्दन्देभ्यो नमोऽस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः ॥ ४॥ " मोहादिसर्वदोपारिघातकेम्यः सदाहतरजोम्यः । विरहितरहस्कृतेभ्यः प्जाहेंभ्यो नमोऽहेदुभ्यः ॥४॥ सान्त्याज्वादिगुणगणसुसाधनं सकललोकहितहेतुं । शुभनामानि धातारं वन्दे धर्म जिनेन्द्रोक्तं ॥६॥ 🛌 मिध्याज्ञानतमोष्ट्रनलैंक्कज्योतिरमितगमयोगि । सांगोवांगमजेयं जैनं बचनं नदा वंदे ॥७॥ 🛌 भवनविमानज्योतिर्र्यंतरनरलोकविधवैत्यानि । त्रिजगदभिवन्दितानां वन्दे त्रेघा जिनेन्द्राणां ॥८॥ भुवनत्रयेऽि भुवनत्रयाधिपाभ्यच्येतीर्थकर्त्रीणाम्। वन्दे भवाग्निशांत्ये विभवानामालयालीस्ताः ॥९॥ इति पंच महायुरुषाः प्रशुता जिनवर्ष-त्रवन-वैत्यानि । चैत्यालयाथ विमलां दिशन्तु चोधि बुधजनेष्टां ॥१०॥े अक्रुतानि कृतानि चाप्रमेयद्यतिमन्ति द्यतिमन्तु मन्दिरेषु । मनुजामरपुजिवानि वंदे प्रतिविम्वानि जगरत्रये जिनानाम् ।११। षुतिमंडलभासुरांगयष्टीः प्रतिमा नप्रतिमा जिनोत्तमानाम् 🕕 भुवनेषु विभ्वये प्रष्ट्या वषुपा प्राप्त्रतिहरिस वन्द्रमानः ।१२।

विगतावृधविकियाविभ्षाः प्रकृतिस्थाः कृतिनां जिनेखराणां । प्रतिमाः प्रतिमागृहेषु कांत्याप्रतिमाः कल्मप्रशन्तवेऽभिवन्दे।१३। कथयंति कपायमुक्तिलक्ष्मीं परया शान्ततया भवान्तकाः प्रणमास्यभिरूपमृतिमंति प्रतिरूपाणि विशुद्धये जिनानि यदिदं मम सिद्धभक्तिनीतं सुकृतं दुष्कृतवर्त्मरोधि तेन । पट्टना जिनधर्म एव भक्तिभवताजनमनि जनमनि स्थिरामे॥

वर्हतां सर्वभावानां दर्शनज्ञानसम्पदाम् । १ कीर्तायेष्यामि चैत्यानि यथाद्यद्धि विशुद्धये ॥१६॥

श्रीमद्भावनवासस्थाः स्वयंभासुरमूर्तयः । वंदिता नो विधेयासुः प्रतिमाः परमां गतिम् ॥१

यावन्ति सन्ति लोकेऽस्मिन्नकृतानि कृतानि च । तानि सर्वाणि चैत्यानि वन्दे भूयांसि भूतये॥१८।

ये व्यन्तरिवमानेषु स्थेयांसः प्रतिमागृहाः। ते च संख्यामतिकांताः सन्तु नो दोपविच्छिदे॥

ज्योतिपामथ लोकस्य भृतयेद्भुतसम्पदः। गृहाः स्वयंभुवः संति विमानेषु नमामि तान्॥२०॥

वन्दे सुरतिरीटाग्रमणिच्छायाभिषेचनम् । याः क्रमेणेव सेवन्ते तदचीः सिद्धिलन्धये ॥२

इति स्तुनिषथानीनश्रीभृतामहेनां मम । चंत्यानागस्तु संकीतिः सत्रीसवनिरोधिनी ॥२२॥

अर्दनमहानदस्य त्रिभुवनभव्यज्ञनतीर्थायात्रिकदुरित -प्रशायनैककार्णमतिर्देशिककृहकतीर्थाष्ट्रकमतीर्थम् । ५ र होकालोकमुतत्वप्रत्यवयोधनंसमधीदिव्यज्ञान । ग्रत्यहवहत्प्रवाहं त्रतशीलामलविशालक्तुलद्वितयम् ॥२४॥ शुक्लध्यानस्तिमिनस्थितराजदाजहंसराजितंमसकृत् । स्वाध्यायमंद्रघोपं नानागुणसमितिगृप्ति-सिकतासुभगम् ।२५। भान्त्यावर्तसहस्रं सर्वेदया-विकचकुषुमविलसन्लितिकम् । दुःपह्वरीपहारूचद्रुतत्तररंगत्तरंगभंगुरनिकरम् ॥ २६ ॥ व्यवगतकपायकेनं रागहेपादिदोप-शैवलरहितम् । अत्यस्तमोह-फर्दममतिद्र्निरस्तमर्ण-मकरप्रकरम् ।२७। घर्रापद्यमन्तुतिमंद्रोद्देकितनिर्योप-विविधविद्यध्वानम् । विविधतपोनिधि-पुलिनं साम्रवसंवरणनिर्जशनिम्नवणम् ।२८। गणधरचकधरेन्द्रप्रभृतिमहाभन्यपु दरीकैः पुरुपैः । बहुभिः स्नातं भक्त्या कलिकलुपनलापकप्णार्थममेयम्।२९ अवतीर्णवतः स्नातुं ममापि दुस्तरसमस्तद्रितं द्रं । प्यवहरत् परमपात्रनमनन्यज्ञय्यस्त्रभावगमभीरम् ॥३०॥ भताज्ञनयनीन्यलं सकलकोपबह्ने जीयात् कटाभगरमाभहीनमविकारतादेकतः । विपादमदहानितः प्रहसितायमानं नदा मुखं कथयतीय ने हृदयशुद्धिमात्यंतिकीम् ॥३१॥ निराभरणभासुरं विगनरागवेगोद्या-

निरायुधसुनिर्भयं विगतहिंस्यहिंसाक्रमात् निरामिपसुतृष्तिमद्विविधवेदनानां क्षयात् ॥३२॥ मितस्थितनखांगजं गतरजोमलस्पर्शनं नवांबुरूहचंदनप्रतिमदिव्यगन्धोदयम् । रवीन्दुकुलिशादिदिव्यवहुलक्षणालंकृतं दिवाकरसहस्रभासुरमपीक्षणानां प्रियम् ॥३३॥ हितार्थपरिपंथिभिः प्रवलरागमोहादिभिः कलंकितमना जनो यदभित्रीक्ष्य शोशुध्यते । सदाभिष्ठसमेव यज्जगति पश्यतां सर्वतः शरद्विमलचन्द्रमंडलमियोत्थितं दृश्यते ॥३४॥ तदेतदमरेश्वरप्रचलमौलिमालामणि-स्फुरित्करणचुं वनीयचरणारविन्दद्वयम् । पुनातु भगविजनेन्द्र ! तव रूपमन्थीकृतं जगत् सकलमन्यतीर्थगुरुह्मपदोपोद्यः ॥३५॥ **अ**नन्तेर चैत्य के सन्मुख वैठकर नीचे लिखा आलोचना पाठ

🗱 आलोचना या अंचलिका 🗱

इच्छामि भंते ! चेड्यभिक्तकाउस्सम्मी कञी तम् चेउ अहलोयितिस्यिलाय-उड्ढलोयम्मि किहिमाकिहिमाणि जिणवेयाणि ताणि सच्चाणि तीसुवि लोएसु भवणवासिय वितर-जोड्मिय-कण्यवासियानि चडविहा देवा सपरिवारा ाण, दिन्नेण पुष्पेण, दिन्नेण घूनेण, दिन्नेण चुण्णेण, न्नेण वासेण, दिन्नेण ण्हाणेण, णिन्नकारुं अंनेति पुन्डंति ति णमंसंति बहमि इहसंतो तत्य संताई णिन्नकारुं अंनेमि तिम वंदामि णमंसामि दुक्छक्खमो कम्मक्खमो बोहिसाबो गहगमणं समाहिमरणं जिनगुणसंपि होउ मन्हं ।

अनन्तर घेटे घेटे ही नीचे लिखी कृत्यविज्ञापना करें। लय पौर्वाहिक देववन्दनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्म-

।यार्थं मावप्तावन्दनास्तवसमेतं पंचमहागुरुभक्ति कापोत्सगँ हरोम्यदम् ।

अनत्वर उठहर पंचांग नगरकार करें। पश्चात् भगवान के सन्मुल पहले की तरह छाड़े होकर मुक्ताशुक्तिमुद्रा बोड़कर तीन आवर्ष एक शिरोनित कर पूर्वोक्त 'सामायिकदंढक" पहें। अंत में तीन आवर्ष एक शिरोनित कर सचाईस उन्छवास प्रमाण कायोत्सर्ग करें। कायोत्सर्ग पूर्ण होने पर पुनः पंचांग नमरकार कर तीन आवर्ष एक शिरोनित करें पश्चात् 'धोस्सामि" इत्याद चतुर्विशित्तव पढ़-कर अंत में तीन आवर्ष और एक शिरोनित करें। अनन्तर भगवान् के सन्मुल पूर्वोक्तरीति से राहे होकर नीचे लिसी हुई 'पंचमहागुरु-भक्ति' पहें।

#### • पंचमहागुरुभवित •

्रमणुपणाइंद्रमुरधरिषद्वचया, पंत्रकन्ठाणसोक्सावळी प्रचया । इदंशणं णाणसाणं अणंतं पठं, ते जिणा दितु अम्हं वरं मंग्रठं ११। विदेष्टिं साणिग्वासीहं अह्दह्दगं, जम्मजरमरणणयरचयं दह्दयं । इजेहिं परं सिवं सासयं ठाणयं, ते महं दितु विद्वा वरं णाणयं ।२।

गतव पादी मम हृद्ये मम हृद्यं तव पद्वये लीनम् ।
तिष्ठतु जिनेन्द्र ! तावद्यावन् निर्वाणसम्प्राप्तिः ॥२॥
अक्खरपयत्थहीणं मचाहीणं च जं मए भणियं ।
तं खमहु णाणदेवय ! मज्झ य दुक्खक्खयं दिंतु ॥३॥
(अनंतर वैठकर नीचे लिखी आलोचना पाठ पढ़ें))

अलोचना या अंचलिका

इच्छामि भंते! समाधिभत्तिकाठस्सग्गो कञो तस्सालोचेः रयणत्त्रयसरूवपरमप्पज्झाणलक्खणसमाहिं सञ्चकालं अं पूजेमि वन्दामि णमंसामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ वोहित् प्रुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं।

( अनन्तर यथावकाश आत्मध्यान करें )

।। इति देववन्दनाविधिः समाप्तः ॥



# सामायिक विधि (देवदंदना विधि)

## [ मृल का हिन्दी पद्मानुवाद ]

है भगवन् । में निःसंग हो जिनगृहकी प्रद्सिणा करके । मिक से प्रभु सन्मुख आकर करकुट् मरु छिर नत करके।। निंदा रहित दूरित हर असय इंद्र चंद्य श्री आम जिनेश !। सदा करूं संस्तवन मोहतमहर ! तव ब्रानभानु परमेश !।।१॥

### ईयांपघ शुद्धि •

है मगवन ! ईपांपिथक दोप विद्योधन हेतु ।
प्रतिक्रमण विधि में कहं श्रद्धा भक्ति गमेत ॥१॥
गुप्ति रहित हो पट्कायों की में विराधना जो करता ।
धीध गमन प्रस्थान ठहरने चलने में अह अनण किया ॥२॥
प्राणिगणपर गमन, वीजपर गमन, हिन पर चला गहीं ।
मल मुत्रादि नासिका मल कफ पृक्त विकृति को तजा कहीं ॥३॥
एकेन्द्रिय हीइन्द्रिय त्रयहन्द्रिय चडिरिय पंचेंद्री !
वीयों को स्वस्थान गमन से रोका या अन्यत्र कहीं ॥४॥
रखा परस्पर पीड़ित कीना एकवित कीना पाता ।
नाप दिया पा चूर्ण किया कृता मृत्रित कीना चाटा ॥४॥
टियर चलते फिरते को दिन भिन्न विराधित किया प्रभी।।
गुण्हेतु प्राथित हेतु हन्हें विश्लीहन हतु प्रभी।।।

जव तक भगवत् अर्हत् के णवकार मंत्र का जाप्य करूं। तव तक पापिक्रिया वरु दुश्चरित्र का विन्कुल त्याग करूं।।।।।

[ नां बार गुमोकार मंत्र का जाप्य ]

#### # आलोचना #

ईर्यापथ से गमन में मैंने किया प्रमाद ।
एकेन्द्रिय आदिक सभी लीवों का जो वात ॥१॥
किया यदि चउ हाथ प्रम नहीं भृमि को देख ।
गुरु भक्ति से पाप सब हो मिथ्या मम देव ! ॥२॥

मगवन् ! ईर्यापथ आलोचन करना चाहुँ में रुचि से ।
पूर्वोत्तर दक्षिण पश्चिम चउदिस विदिशा में चलने से ॥३॥
चउकर देख गमन भव्यों का होता पर प्रमाद से में ।
शीघ गमन से प्राण भृत अरु जीव सत्व को दुःखदीने ॥४॥
यदि किया उपवात कराया अथवा अनुमति दी रुचि से ।
श्री जिनवर की कृषा दृष्टि से सब दुष्कृत मिथ्या होवें ॥४॥

## नमोम्तु भगवन् ! देववदनां करिष्यामि ।

, समी भन्य की अर्थ सिद्ध के कारण उत्तम सिद्ध समूह । प्रशम्त दर्शन ज्ञान चरित के प्रतिपादक में तुम्हें नमूं ॥१॥ , सुर्पित के केचर से लंबित पाद प्रमाथकणित केशर । - तीन कीक के मेणक जिनवर सहावीर का करूं नमन ॥२॥ सभी जीव पर समा करूं में सब मृझ पर भी क्षमा करो ।
सभी प्राणियों से मैत्री हो वैर किसी से क्ष्मां न हो ॥३॥
राग बैंघ अरु प्रदोष हप, दीन भाव उत्सुकता को ।
भय अरु शोक रती अर्ता को त्याग करूं दुर्भावों को ॥४॥
हा ! दुष्हृत किये हा ! दृष्चिते हा ! द्वीचन कहे मैते ।
कर कर पशानाप हद्य में भुलय रहा है मैं मन में ॥४॥
द्रव्य चैत्र अरु काल भाव से कृत अपराध विशोधन को ।
निदा गहीं से युत हो प्रतिक्रमण करूं मन बच तन में। ॥६॥

सभी प्राणियों में समता हो संयम हो गुभ भाव रहे । भार्तरींद्र हुध्यीन त्याग हो यही श्रेष्ट मामायिक है ॥॥।

भगवन् नमोस्तु ! प्रसीदंतु प्रभु पादी वंदिष्येऽहं एपोऽहं । रेसावय योगाट् विस्तोऽस्मि ।

अय पीर्याहिक देववेदनायां प्रयोगायांनुक्रमेण मकल-में सपार्थ भाव पूजा वेदनान्त्रयसमेतं चैत्यमक्तिकायोत्सर्गे रोम्यहं।

[ भैल्यम्कि करने की प्रतिक्षा करके पंचार नगरतार करें वर तीन आवर्त एक शिरोजित करके मुखायृत्ति मुदा के द्वारा नगरिक मैहक परे ]

🗢 सामादिय इंदर 🕏

णमी अरहेताणं णमी तिद्धाणं णमी माहरियाणं णमी उपरक्षापाणं णमी तीए सन्य माहणं ॥

[ ३ आयर्त १ दिरोनित करके योगमुद्रा या जिनगुद्रा से जायोत्सर्ग करे ( ६ जाप्य ) पुनः ३ आयर्त १ जिरोनित करके मुस्स-वृक्ति मुद्रा करके बोस्मामि स्तयन पढ़े ]

#### 🚓 योश्मामि स्तयन 👂

रान फर्स जिनार तीर्घकर केवलि धनंत जिन प्रभु का । ल्लज लोक से पूज्य कर्मरज मल से रहित महात्यन का ।। ोकोयोतक धर्म तीर्धकर श्री जिन का में नमन करूं। तेन चंडवीम अहँत तथा केविल गण का गुण गान कहाँ ॥१॥ एपन, अजित, संभव, विभिनंदन, सुमितनाथ का कर पंदन । विषय जिल श्री सुपार्य प्रसु चन्द्रप्रभ का रहा नमन ॥ प्रिंभि नामधर पुष्पदेन झीतल श्रेयांस जिन सदा नमृं । ॥सुप्डय जिन विमल अनंत धर्म प्रसु शांतिनाथ प्रणम् ॥२॥ देनपर कुंपु अरह मन्ति प्रस् मुनिसुबन निम की ध्याऊं । परिष्ट निमि प्रभु थी पारस वर्धमान पद शिर नाऊ ॥ [स विध संस्तुत विधुत रहीमल इस मरण से रहित जिनेव । प्रेमीमी तीर्थकर जिनवर मुख पर हो प्रयन्न परमेन ॥३॥ र्कतिनं इंदित महिन हुए ये लोकोचम तिन सिंह महानः। हत्की हैं आरोग्यमन अरु बीधि मनापि नदा गुणपान ॥ रे पन्द्र विराण से भी निमंतना रवि से मधिक प्रमासास्तर । पानर पन गंबीर सिद्धनण सुबक्ते निद्धि है सुबक्त अन्य

[ ३ आवर्त १ शिरोनित करके वंदनामुद्राके द्वारा चैत्यभक्तिका पाठ करें]

#### • दैत्यभक्ति #

जय हे भगवन् ! चरण कमल तव कनक कमल पर करें विहार इंद्र मुकुट की कांति प्रभा से चुंबित शोभें अति मुखकार। जात विरोधी कलुपमना कृथ मान सहित जंतु गण भी ऐसे तब पद का आश्रय ले प्रेम भाव को घरें सभी ॥१ ज्ञय हो श्रेयस्कर धर्मामृत वृद्धिंगत महिमाशाली । कुगति कुपथ से प्राणिगण को निकालकर दे सुख भारी । नय को मुख्य गौण करने से बहुत भेद युत सुखदाता । ऐसे जिनवचनामृतमय हे धर्म ! करो जग से रक्षा ॥२॥ जय हो जैनी वाणी जग में सप्तभंगमय गंगा है व्यय उत्पाद भौव्ययुत द्रव्यों के स्वभाव को प्रगट करे। अनुपम शिवमुख द्वार खोलती अन्यय मुख को देती हैं विष्न रहित अरु कर्म घृलि से रहित मोक्ष को देती है ॥३। अर्देत सिद्धाचार्य टपाध्याय सर्वे साधुगण सुर वंदित विभुवनवंदित पंच परम गुरु नमो ऽस्तु तुमको मम संतत । मोहारि के घातक द्वय रज वावरणों से रहित जिनेश विचन-रहम विरहित प्जा के योग्य अईत् को नमृं हमेश ॥४। समादि उत्तम गुण गण सावक सकल लोक हित हेतु महान

्छम शिवधाम धरे ले जाकर जिनवर धर्म नमृं सुख खान

मेथ्याङ्गान वमोष्ट्रन जग में ज्योतिर्मय अनुरम भास्कर । गिपूर्वमय विजयशील जिनवचन नमूं में विर नत कर ॥४॥ भवनवाषि ज्यंतर ज्योतिष वैमानिक में नर लोक में ये । जिनभवनों की त्रिसुवन चंदिन जिनप्रतिमा की वंद में ॥ स्वनत्रय में जितने जिनगृह भत्र विरहित तीर्थंकर के । मत्राग्ति शांती हेतु नमूं में त्रिभुवनपति से अर्चित ये ॥६॥ इस विष प्रणुत पंत्रवरमेष्टी श्री जिनधर्म जिनागम को । विमल चैत्य चैत्यालय चंद् युधजन इष्ट घोषि मम दो ॥ युतिकर जिनगृह में अक्रविम क्रविम अरमेय युतिमान । नर सुर पृज्ञित भुवनत्रय के सब ज्ञिन विव नमूं गुणछान ॥७॥ पुनि मंडल भागुर नतु योभिन जिनवर प्रतिमा अप्रतिम हैं। तम में वंभव हेतु, उन्हें वंद् अंजलिकर बिर नन में ।। आप्रय विकिय भूषा विरक्षित जिनगृह में प्रतिमा प्राकृत । पांति से अनुपम है कन्मप, शांति हेतु में नम् सतत ।।८।।

परम मांति से कपाय मुक्ति को कहवी मनदर अभिष्ट्य । पर के अंतक जिनकी प्रतिमा प्रणम्ं मन विश्वदि के हेतु ।। दुष्ट्य पथ रोधक मन भिन्न भक्ति में हुआ पुण्य जो भी । — यह भर में जिनपन दि में हुद भक्ति रहे पर मिन्ते वही ।। ५।।

नव रदायीवत् दर्गं ज्ञान संग्त एव वर्षत् को प्रतिमा । यया सौंद्र मनशुद्धि हेतु गुण कतिन कहं अतुल बहिमा ॥ श्रीमद् भवनवासि के गृह में भासुर जिन मूर्ती स्वयमेव परम सिद्धगति करें हमारी वंद् उन्हें करूं नित सेव ॥१०।

इस जग में जितनी प्रतिमा हैं कृत्रिम अकृत्रिम सबकी । मैं वंदू शिव वैभव हेतु सब जिन चैत्य जिनालय की ॥ व्यंतर के विमान में जिनगृह उनमें अकृत्रिम प्रतिमा । संख्यातीत कहीं हैं बंद् दोष नाश के हेतु सदा ॥११॥ ज्योतिष देवों के विमान में अद्ग्रुत संपत् युत जिनगेह । स्वयंभुवा प्रतिमा भी अगणित उन्हें नमूं निज वैभव हेतु ॥ मुरपति के नत मुकुटमणि-प्रम से अभिपेक हुआ जिनका । दैमानिक सुर सेवित प्रतिमा सिद्धि हेतु में नमृंसदा ॥१२॥ इम विध म्तुति पथातीत अंतर वाहिर श्रीयुद अर्हन् । चैत्यों के संकीर्तन से मम सर्वासव का हो रोधन।। - अर्ह देव महानद उत्तम तीर्थ अलौकिक हैं जग में त्रिभुयन मविजन तीर्थस्नान से पापों का क्षालन करते ।।१३।। लोकालोक सुतत्व प्रकाशक दिव्यज्ञान जल नित बहता । शील रु सद्वन विशाल निर्मल, दो तटसे शोमित दिखता ।। गुनलच्यानमय राजहंस स्थिर राजत हैं इस नद में । मंद्रयोप स्वाच्याय, विविध गुण समिति गुप्ति वालू चमके ॥१४ समादि हैं बावर्न सदसों सर्वदयामय कुसुम खिले टता शोमतीं, दुःसद परिषद मंग तरंगित हैं लहरें।

रहित क्याय फेन से, राग-हेप आदि नैवाल रहित । रहित मोह कीचढ़ से, मरणादिक जलचर मकरादि रहित ॥१५॥ अति पावन यह नीर्घ अन्य से अजय अनुपन है गंभीर । में स्नान हेतु उतरा है मम इष्कृत मल करिये दर ॥ कोधारित को जीत लिया नहिं नेत्र कमल लालिमा प्रभो ! । नहिं विकार उद्देक अनः प्रभु दृष्टि कटाध रहिन तुम हो ॥ मद निपाद से बहित अनः स्थिन मृख नदा रहे भगपन । अ षद्भा है यह मेदहास्य नव अंतःकाण अदि परण॥ गगोहेक रहित होने से विन आभूपण शोधित हो । प्रकृति रूप निर्दोष तुम्हारा प्रमु निर्यस्य मनीटर हो ॥ हिंसा हिंस्य मात्र विरहित से आयुध रहित मुनिर्भय हो ! विविध वेदना के सप से, बिन मोजन तुम मदा प्रसु हो ।। इदि रहित नस केश प्रभी ! रडमल म्पर्श न हो तन की । ः विकसित कमल, सुनंदन सम है दिव्य सुगंधित देह विभा ! ।। रिष शशि पन्न दिल्य उक्षण से शोमिन नव शुभरप महान । 🔎 फोटि सूर्य से अधिक चमक किए मां दर्शक को निय मुलदान ॥ मोहराम से द्वित. हित्यथ देवीजन के तुन उपदेन । ब्युपमना बन पुढे बगत में. शुचि होते में तुनकी देखा। नविशय पुत का सुख दर्गक इन की अवने मन्तुरा दिवका । चार् विमन दक्षि मंदल सन तह आहर चंद्र में डॉइट मुन्त ।।

वमरेश्वर के नमस्कार से मुकुट मणिप्रभ किरणों से । बिचुंबित चरण सरोरुह भगवन् ! तव ग्रुम रूप मनोहर है । वन्य देव गुरु तीर्थ उपासक सकल भुवन यह अंध समान । उन सबको तव रूप पवित्र करे बरु नेत्र करे अमलान ।।

[ वैठकर अंचलिका पढ़ें ]

#### 🗱 अचलिका 🌣

भगवन् चैत्यभक्ति अरु कायोत्सर्ग किया उसमें जो दोष ।
उनकी आलोचन करने को इच्छुक हूँ धर मन संतोष ।
अधो मध्य अरु उर्ध्वलोक में अरुविम कृतिम जिनचैत्य ।
जितने भी हैं, त्रिभ्रवन के चउविध सुर करे भक्ति से सेव ॥ १
मवनवासि व्यंतर ज्योतिष वैमानिक सुर परिवार सहित दिव्य गंध दिव चूर्णवास से दिव्य न्हवन करते नितप्रति ।
अचे पूजे वंदन करते नमस्कार वे करें सतत में भी उन्हें यहीं पर अर्चू पूज्ं वंदू नमूं सतत ॥
इःखों का स्थ कमों का क्षय होवे वोधि लाम होवे

सुगतिगमन हो समाधिमरणं मम जिण गुण संपत् होवे ।।

वय पौर्वाह्मिक देव वंदनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सक् कर्मसयार्थं भावपूजा-वंदनास्तव-समेतं पंचमहागुरु भ कापोत्समें करोम्यहं।

[ पंचांग नमस्कार करके २ आवर्त एक शिरोनित । मुक्ति शुक्तिमुद्रा से पूर्वत्रन् 'सामायिक दंहक' पदकर ३ आव रिनेति पूर्वेश कायोरसर्ग ( ६ जाप्य ) करॅ पुनः साष्टांग नगस्कार तरके, पुनः ३ जावर्त १ शिरोनित कर गुकाशुक्तिगृहा से "योश्मामि वन्तन" पदकर बंदनामुद्रा से 'पंचमहातुरु'' मक्ति पद्रें । ]

## 🕏 पंचगुरु भक्ति 🤣

गुरपित नरपित नागर्न्ट्र मिल तीन हव घारे वसु पर । पंचमहाकन्याणक सुख के म्वामी मंगलमय जिनवर ॥ अनंत दर्शन हान चीर्य सुख चार चतुष्टय के धारी । " पेसे श्री बहुँत परमगुरु हमें यदा मंगलकारी। १॥ रपान अग्निमय वाण चलाकर कर्मशत्रु को मध्म खिये । बन्म बरा अरु मरणहर प्रय नगर बना त्रिष्टारि हुये ॥ माप्त किये बाखत विवपुर को तिद्ध निरंडन निन्य दने । ऐसे विञ्चतमूह हमें नित उत्तम ज्ञान प्रदान करें ॥२॥ पंचापारमयी पंचारित में हो तर नवले रहते । डाइन अंगमपी धुनसागर में नित अस्माहन धाने।। एकि भी के उत्तम पर है ऐसे भी जानार्थ प्रवर । महाशील मन् प्रान थ्यान रव देवें इनें मुक्ति मुक्कर ॥३॥ " पद संसार मर्पेकर दुराहर पीर महा बन है दिकरात । दुरामच सिंह स्याम अति बीधण नरा बर द्रार महित विकास ॥ रितं का में मार्गभष्ट डीवी की मीधनार्ग दर्शक ।

दित उपदेशी उपाच्याप गुरु का मैं बंदन कर्म महत्त ।।४।।

विविध संस्कारों से शोभित मंदिर में धोकर निज पारी करता हूँ प्रवेश हर्षित हो त्रिभुवनपति आराधन काउनी

[ इति प्रक्षालितपादः सन् श्रीविमानं प्रविशेत् ]
चतुर्दिचु पृथक् क्लुप्त ज्यावर्तेकशिरोनितः ।
त्रिःपरित्यानतो जैनगेहमन्तर्विशाम्यहं ॥२॥
चार दिशा में पृथक् पृथक् कर त्रय आवर्त इक शिरोनित।
नमन करूं त्रय प्रदक्षिणा कर जिनगृह में मैं कहं प्रवेश।

दृष्टं जिनेन्द्रभवनं भवतापहारि । भव्यात्मनां विभवसंभवभृरिहेतुः ॥ दुग्धाव्धिफेनधवलोज्यलक्रुटकोटि—। नद्धध्वजप्रकरराजिविराजमानं ॥३॥

देखा जिनवर भवन मनोहर भवसंताप हरन जग में भविकजनों को भव विरिहत सुख संपत्ति हेतु जग में ।। क्षीरोदिध सम धवलोज्जवलध्वज कूट शिखर से शोभित है। कनक कलश से मूपित जिनगृह राजित ग्रुम मंगल गृह है।

[ इति त्रिभुवनगुरुभवनं त्रिःपरित्याभिमुखमुप्त मगवन्तमभिवंदेत् ]

िषपयुँक स्तोत्र को बोलते हुए चैत्यालय की तीन प्रदक्षि देकर ॐ ही हुं हुं गिसिंहि २ स्वाहा कहते हुए (इत्यंत: प्रविशे सीतर प्रवेश करें ] مند

्रभगपान् को नसस्कार करके ताथ घोकर ईवांपय गुद्धि करें । ही असुबर सुबर स्वाहा । ( हस्त प्रश्चालन मंत्रः) इसको बोलकर स प्रश्नालन करें ।

• ईयीपधशुद्धि •

पहिक्कनामि भने ! इतियावितयाण विराहणाल् गागुरें, अर्गमणे, जिगामणे, ठाणे, गमणे, चंकमणे, णुगामणे, बोजुगामणे. हतिदृगामणे उच्चार पस्पवण-वेवल-हाण वियदिषद्द्वावणियाण् जे जीवा एड्निट्या वा वेड्निट्या वा निरयाचा चडरिंदियाचा पंचिदियाचा णोल्लिदाचा पेल्लिदा संपहिदा वा संघादिदा वा उटाविदा वा परिदाविटा वा. रिनिस्दा वा. सेम्प्रिदा वा. सिदिदा वा. भिदिदा वा. टाणदी , ठाणगंकमणदी बा. नस्य उत्तरमणं, तस्य पायवित्यरूगं, न विभाहिकरणं, जाव आहेताण, भववंताणं पानाकारं तुषानं फरोमि ताय कार्य पायकम्बं दुव्यतियं बीम्सरामि । े भगपन्। इंगोर्नाक शेष विशोधन देव । र्वेतकमण् विकि भी क्या अथा भक्ति सर्वेत १११। किंग रदिन हो परकायों को से विस्तासन की करना । ीप्रममन प्राथान रहानी धन्नते में अन समाच जिला । मिल्लिया यह समझ, बीय यह यानन, हरिन पर यना बही । विमुखादि नामिकामत, कहा पूत्र दिव्यति की नहा करि वरेन Gera gielen, un eine unflite auf b विकी की शक्षान गयन से शंका या सरदा कर

रखा परस्पर पीड़ित कीना एकत्रित कीना प्रती ताप दिया, या चूर्ण किया, कूटा, मूर्न्छित कीना, काटा है ठहरे चलते फिरते को छिन भिन्न विराधित किया प्रभी!! गुण हेतु प्रायश्चित हेतु उन्हें विशोधन हेतु प्रभी!! जब तक भगवत् अर्हत् के एवकार मंत्र का जात्य कहें। तब तक पाप किया अरु दुश्चरित्र का विल्कुल त्याग कहें।

[ नौ बार एमोकार मंत्र का जाप्य करें ]

## 🛊 आलोचना 🛊

ईयोपथे प्रचलिताय मया प्रमादा-देकेन्द्रियप्रमुखजीयनिकायबाधा ।। निर्वर्तिता यदि भवेदयुगांतरेक्षा । मिध्या तदस्तु दुरितं गुरुभक्तितो मे ।। १।। ईयोपय से गमन में मैंने किया प्रमाद । एकेन्द्रिय आदिक समी जीवों का जो घात ॥ किया यदि चउ हाय प्रम नहीं भूमि को देखे । गुरु भक्ति से पाप सब हो मिध्या मम देव ।॥

इन्हामि भंते इरियावहियस्स आलोचेडं पुन्युत्तरद्धीं पन्द्रिमचडिद्शविदिसासु विहरमाग्रेण जुगंतरदिष्टिणा दह्न्या । पमाददोसेण हबहवचरियाए पाणभृदजीव उनवादो करो वा कारिदो वा कीरंतो वा समगुमण्णिदो वर्ष मिच्दा मे दुक्करं । ंभिगवन् । ईर्यापय आलोचन करना चाई में स्वि से ।

इंप्येशित यहिएए पिश्म चाइदिश विदिशा में चर्छने से ।

हं भारत यहिएए पिश्म चाइदिश विदिशा में चर्छने से ।

हं भीय गमन से प्राण्यान कर जीव मस्त्र की दुर्ग दीने ।

हा यदि किया चपपात कराया अवसा अनुमति ही रुचि से ।

हा यदि किया चपपात कराया अवसा अनुमति ही रुचि से ।

हा यदि किया चपपात कराया अवसा अनुमति ही रुचि से ।

हा यदि किया चपपात कराया अवसा अनुमति ही रुचि से ।

हा यदि किया चपपात कराया । ( क्षेट्रने की जगह पानी दिक्षों )

हिसे स्वी आसने निश्चिमामि स्थाहा । ( आसन विद्यापे )

हिसे स्वी आसने निश्चिमामि स्थाहा । ( आसन विद्यापे )

हिसे मीनिष्यताय स्वाहा । ( इति सीन गृह्मथा )

हिसे मिनिष्यताय स्वाहा । ( इति सीन गृह्मथा )

होन महरा करें ( पूजा पाठ के सिशाय अन्य कार्त न करें, इसी व ताम गीन है)

क्षा है हैं। हैं। हैं। हैं। सम्मेडिंदी भीमने पविष्यत्रहारेन पावसूदि पृष्टा स्प्युद्धि प्रश्नोति स्वाहा । (पविष्य क्षान पृष्टा के पर्वत और इस्त स्र हिंदू हैं)

(यहाँ सकत्वीकरण दिग्यपत्रादि करना चादिये ) विभिन्नकत्रता नगनद्वयस्य देव ! न्यदीय चरणास्युटर्शक्तेन विभिन्नकेष्ठविनकप्रतिसामने में संसारवारिकिस्यमाचनुक्यसार्ग

है भगवन् । अस भेत्रदूराम शुन्ति सक्त हुन है आज अरो । तम भरतीहरू का दशोग का जन्म सकत है आज अरो :

## # चतुर्विशतिस्तव #

थोम्सामि हं जिणवरे तित्थयरे केवली अणंत जिसे । णरपवरलोयमहिए विहुयरयमले महप्पणो ॥ लोयम्सुज्जोययरे धम्मं तित्थंकरे जिसे वंदे । अरहंते किचिस्से चउवीसं चेव केवलिणो ॥१॥

स्तवन करूं जिनवर तीर्थंकर केविल अनंत जिन प्रभु का । मनुज लोक से पृज्य कर्मरज मल से रहित महात्मन का ॥ १ लोकोद्योनक धर्म तीर्थंकर श्री जिनका में नमन कर्ह । जिन चढवीस अर्हन तथा केविल गए का गुणगान कर्ह ॥

[ पुनः ३ आर्वत १ झिरोनति करके वंदना मुद्रा से सिद्धभ<sup>क्ति पहें</sup>

#### 🌣 मिद्धभक्ति 🏶

तवसिद्धे णयसिद्धे संजमसिद्धे चरिचिसिद्धे य । णाणिम्म दंसणिम्म य मिद्धे सिरसा णमंसामि ॥१॥

तप से सिद्ध नयों से सिद्ध सुसंयमसिद्ध चरित सिद्धा । मानिसद्ध दर्शन से सिद्ध नमूं सब सिद्धों को शिरसा ॥

इच्छामि भंते ! सिद्धभक्ति काउस्सग्गो कञ्चो तस्साली<sup>चे</sup> मम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचरित्तज्ञताणं अट्टविहकम्ममुक्का<sup>तं</sup> अट्टगृणसंवण्णाणं उद्दलोयमत्थयम्मि पद्द्वियाणं तवसिद्धा<sup>तं</sup> णवासद्वाणं संज्ञमसिद्धाणं चरित्तसिद्धाणं अदीदाणागदवट्टमाणः उत्तरसिद्धाणं सञ्जसिद्धाणं सया णिब्चकालं अंचेमि प्रजेमि प्रमि णमंसामि दुक्खक्खञ्जो कम्मक्खञो चोहिलाही मुगर्गमणं प्रदिमरणं जिणगुणमंपचि होड मञ्झा ।

है भगवन् । भी सिद्धभक्तिका कायोत्सर्ग किया एसका । आखोषन , करना चाहूँ जो सम्वग्रस्तत्रम गुक्ता ॥ अठिविधि पर्म रहित प्रभु उप्यंत्नोक मन्तक पर सम्वित जो । गप से सिद्ध नथीं से सिद्ध सुसंग्रमसिद्ध चरित सिध्य जो ॥ भूत भविष्यान वर्षमान कालवन मिद्ध सभी मिद्धा । नित्यकाल में अन्ँ पूज्ं कहुं नम्ं भक्ति गृक्ता ॥ हुःखें का क्षत कर्मों का स्वव हो सम चोधि जाम होते । सुगाति गमन हो समाधि सरलं सम जिन्नुग संजन् होते ॥

( रु ही मिद्र परमेष्टिन नगः अपं )

[ निद्धमक्तवानंतर पंचातृत स्वितंतर वरके ती पृत्रम परता यह सप सरके जारती करें तत्त्रधान मंत्री विक्तंत्रभमय विवि क्षि विमर्जन एउँ ]

## पूजा अन्त्यविधि

क हो सिंह ही हा चिम्ना एक खाहार

ें ( प्रार्त्त के सब की पुष्त है किए का सामा करना )

स्य तिनेत्र नदायुगार्यदनान्त्रसमेतं भी पैत्यसाँक रोजार्ग भरोत्ससम्। [ पूर्ववन् यथा ।यान आवर्त, शिरोनित एवं पंचांगनमहा पूर्वक ''गमो अरहंनागं'' इत्यादि सामायिकदंडक तथा ''योसिन स्तवन'' करके वंदनामुद्रा से नीचे लिखी ''चैत्यभक्ति'' का पाठ करें

#### चैत्यभक्ति •

कोट्योईत्प्रतिमाः शतानि नवतिः पंचोचरा विंशतिः। पंचाशत्त्रियुता जगन्सु गुणिता लक्षाः सहस्राणि तु ॥ सप्ताप्रापि च विंशतिनवशति-द्वयूनं शतार्थं मता-स्ता नित्याः पुरतुंग पूर्व-मुखसत्पर्यकवधाः स्तुवे ॥ नवसौ पचीस कोटि त्रेपन लाख सताइस सहस प्रमाण ॥ नवसौ अङ्तालिस जिन प्रतिमा शिव सुख हेतु करू प्रणाम ॥ ज्योतिन्यन्तर के गृह में शाश्वत जिन प्रतिमा सख्यातीत । पूर्वदिशासुख पर्यकासन राजं नमृं सदा नत शीश ॥

#### 🔹 अंचलिका 🛊

इच्छामि भंते! चेड्यभित काउस्सग्गो कशेतस्सालोचेडं वहलोय-तिरियलोय-उद्दलोयम्मि किङ्किमाकिङ्किमाणि जाणि तिणचेड्याणि ताणि सन्वाणि तिसुवि लोएस भवणवासिय-वणि वितरजोयिमिय-कप्पवासियन्ति चउविहा देवा सपिरवारि दिन्वेहिं गंधेहिं, दिन्वेहिं अक्सेहिं, दिन्वेहिं पुष्फेहिं, दिन्वेहिं दिन्वेहिं पुष्फेहिं, दिन्वेहिं दिन्वेहिं पुर्फेहिं, दिन्वेहिं वासेहिं, दिन्वेहिं पुर्णेहिं, दिन्वेहिं वासेहिं। दिन्वेहिं प्रकारित प्रज्ञालि केहिं वासेहिं। दिन्वेहिं प्रकारित प्रच्येति, प्रज्ञांति, वंदंति, णमसितं चिदय-महाकल्लाणं करंति। यहमविड्हसंतो तत्थ संताइं णिन्य

ालमंत्रिम, प्लेमि, वंदामि, णमंतामि, दुक्यवस्त्रत्रो कम्म-समो बोहिलाबी, सुगइगमणं, समाहिमरणं जिनगुणसंपित्त डि मञ्जो ।

सगवन् । चैत्यमिक अरु कायोत्सर्ग किया नमसे जो दोष ।
जनकी आलोचन करने को द्रण्युण हूं घर सन संवोष ॥
भयो मध्य अरु कर्णनोक में अरुक्षिम इतिम जिन्हीरण ।
ितिन भी हैं, प्रिमुचन के चर्रावध सुर करें मक्षि में सेव ॥६
सवनवासि व्यंतर उधोतिष धैमानिक सुर परिवार महिन ।
दिग्यांध दिव पूर्णवास से दिव्य उद्यान करने निम प्रति ॥
अर्थ पूर्ण वंदन करने नमस्तार में करें मन्न गरता ॥
मैं भी अनको यही पर अर्ची पूर्ण वंदी नम् गरता ॥२॥
हिन्दी का क्षय कर्मी का छम हो मन पीचि साम होने ।
सुनित गमन हो समाधि सरलं मन जिल्लुक संपन्न होने ॥३।

ं जब जिनेन्द्र-महापूलास्त्वसमेतं पंचमहागुरुमनि ।पोन्तर्गं करोम्पहम् ।

पूर्वपर् पंजांग नगरवार करके है आवर्ग है जिसेकि दिंशमा मुख्यमुक्ति सुद्रा से भगामाधिक दशका पट्टें अन्तर्या भावर्ग है सिमोनिट करके बीससुद्रा के द्वार करवेलागे हैं है हिल्ला दिं, पत्राम् पंचांग मगरवार करके है आवर्ग है जिसेकित करें जिह स्थिमाधि स्वया पट्टें है आवर्ग है जिसेकित कर्षे सिस्द्रा से मीचे जिसी पंचार बाहि पहें है

## 🛡 पंचगुरुभक्ति 🖝

प्रातिहार्येर्जिनान् सिद्धान् गुणैः स्रीन् स्वमातृिः।

पाठकान् विनयैः साधृन् योगांगैरष्टिभिः स्तुने ॥ १॥

प्रातिहार्यं से युत अहंतों को अठगुण युत सिद्धों को।

वंदूं अठ प्रवचनमाता से संयुत श्री आचार्यों को॥

शिष्यों से युत पाठक गण को अष्ट योग युत साधु को।

वंदूं पंचमहागुरुवर को त्रिकरण श्रुचि से मुद मन हो॥

#### 🕫 अंचलिका 🦸

इच्छामि भंते ! पंचमहागुरुभक्ति-काउस्सगो क्री तम्सालोचेउं । अद्वमहापाढिहेर-सहियाणं अरहंताणं । अद्वमहायक्षित्र सम्मिविष्युक्काणं सिद्धाणं । अद्व-पवयणमाउसंजुत्ताणं । अरियाणं । आयारादि सुदणाणोवदेसयाणं उवज्झायाणं । तिर्याणं गुणपालणस्याणं सन्व-साहृणं । भत्तीए णिच्चकालं अंवेषि प्जांम वंदामि णमंसामि दुक्खक्स्वभो कम्मक्खओ वोहिलाई सुगङ्गमणं समाहिमरणं जिनगुणसंपत्ति होउ मज्झं ।

भगवन् । पंचमहागुरू भक्ति कायोत्सर्ग ।
करके आछोचन विधि करना चाहूँ सर्व ॥ १॥
अष्टमहाद्युम श्रातिहार्य संयुत अहँत जिनेश्वर हैं।
अष्टगुगान्त्रित उध्यंछोक मस्तक पर सिद्ध विराज रहें॥
अठ प्रवचनमाना संयुत हैं श्री आचार्य प्रवर जग में।
आचारादिक श्रृतद्यानाष्ट्रत उपदेशी पाठक गण हैं॥ २॥

रानप्रय शुण पालन में रत सर्वसाणु परमेशी हैं। , निवपति अर्च् पूज्ं चंद् नमश्हार में करुं एकें। ल हुसों का छय, कर्मी का छय हो मम चोधिताम होये। सुगतिगमन मम समाधिमरणं हो जिल्लाम संवय् होये।।३॥

्र अथ जिनेन्द्र महाप्जास्त्रयममेतं श्री शांतिमितः कायी-र्ग क्रोम्यहम् ।

[पूर्वेषम् यथा स्थान वंबातनवस्त्रारः, भाषमं, शिरोसित रेक "स्मोअरहेतालं" द्रस्यादि सामाविक दण्डण गया "वीष्मावि अन्य सरके बंदना गुद्धा से भनाविकाति का वाठ वर्षे । ]

#### 🛡 शांतिमण्डि 🛊

विदि कोई कोलना बाहें हो यहाँ वर भगति जिलेग प्रत्यति बाह कोल लेवें } अक्या--

श्रीमत्पंतम-नावंशीमपद्वी प्रवृन्नस्पश्चितं । श्रापः पोडम नीर्षकृत्वमन्तिः प्रतिषयक्तास्पदं ॥ पस्तापत्रय स्वितः स्वयमितः श्रांति प्रशंतात्मनाम् । श्रांति पस्ति ने ननामि पामं स्वीति दिनं स्विते ॥ ।

 श्रीमर्थाणम् शार्षेत्रीस यण् बात्तरेव यक यापा है क भीत्रकीक में पूजा कारण जी चीहरा नीत्रीक है त ज्ञान कार मृति तीत अन्य की कीत जिल्ला एस गोलहुने । पास कारिकाले की से सही विकादक कारित है है है कि नि संप्जकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां।

पे देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांति भगवान् जिनेदः।

संप्जक प्रतिपालक जन यतिवर सामान्य तपोधन को।

देश राष्ट्र पुर नृप के देलु हे भगवन्। जिन। शांति करो॥

## अंचलिका

इच्छामि भंते ! शांतिभित्त काउस्सग्गो कथो तस्ता चेउं पंचमहाकल्लाणसंपण्णाणं अहमहापाढिहेर-सिह्प चउतीसातिसयिवसेससंजुत्ताणं वत्तीसदेविदमणिमयमउहम्प्य महियाणं बलदेववासुदेवचक्कहररिसिम्रणिजदिअणगारोक्ग्रहाणं पृड्सयसहस्सणिलयाणं, उसहाइवीरपिच्छममंगलमहापुर्ति। णिच्चकालं अंचेमि प्जेमि वंदामि णमंसामि दुक्खक्खओं कम्ब क्खओ बोहिलाओ सुगङ्गमणं समाहिमरणं जिनगुणसंपत्ति हैं। मज्झं।

हे भगवन्। श्री शांतिमक्ति का कायोत्सर्ग किया वसके। आलोचन करने की इच्छा करना चाहुँ मैं रुचि से॥ अष्टमहाप्रातिहार्य सहित जो पंचमहाकल्याएकयुत। चौंतिसअतिशय विशेष युत वित्तस देवेन्द्र मुकुट चिंवत। हलधर वामुदेव प्रतिचकी ऋषि मुनि यति अनगार सहित। लाखों भृति के निल्य षुषम से बीर प्रभू तक महा पुरुष ॥ मगल महापुर्य नीर्यं कर उन सबकी शुभ भक्ति से। नित्यकाल में अर्चूं पूजूं यंदूं नमूं महामुद से॥

हुम्बी का छम कर्मी का छय हो। मस बोधिकास होये। सुमितिनमन हो समाधिमराल सस जिससुल संवित होये॥

यय जिनेन्द्र महाप्जास्तवसमेतं सिद्धवैद्यपंत्रपुर शति-विधाय नद्वीनाधिक दोष विशुद्धपर्य समाधिमत्ति कायी-करोम्पहम् ।

े [ पूर्ववत् यवारमान भावतं शिरोनित पंचीगनमाणार पूर्वक ते भरतंत्रात्तेण इरमदि सामायिक एंटक तथा "मीरसाधि श्वधन्य तह सुकाशुक्तिश्रुद्धा से करे तथ्यश्चात् चंदना सुद्धा से समाधि । पहें ।

#### क समाधि संशि ह

ंध्यात्माभिष्मसमेवितिहःसगं धृतनहुपा । परपन्यरममि देव ! स्वां केवटणानवहुपा ॥१॥

भ्यामक्ष्य के अभिनुष्य संदेदन को धन क्ष्म से संध्यक्त । अमन्दर्भ धुमको केवलतान चयु के हिन्दों भट सन्दर्भ ।

्रेरहानि भंते ! मनाधिनिव चाडमानो क्रियोगणा-श्रे रवणवयस्यवस्थाणण्याण नक्तणे समाहिमलीये स्थानं अंतिव प्रतिन वंदर्शन, चानगनि द्रश्रात्मकी स्थानो बेरिहाणी सुमर्मामणं सनाहिम्हाणं विणगुणगंदवि भानो । भगवन् ! समाधि भक्ति अरु कायोत्सर्गं कर लेति। चाहूँ आलोचन करन दोप विद्योधन हेत<sup>॥ १॥</sup> रस्तत्रय स्वरूप परमारमा उसका ध्यान समाधि है। नितप्रति उस समाधि को अर्चू पूजू वंदू प्रणमूं में ॥ दुः यों का क्षय कमीं का क्षय हो सम वोधिलाभ होते। सुगति गमन हो समाधिमरण मम जिनगुण संपत होवे॥<sup>ए</sup>

[ॐ हा हीं हुं हों हः असिआ उसा नमः सर्वश कुरु कुरु वपट् स्वाहा ] इस मत्र का पांच वार उच्चारण करें।

## गणधर वलयमंत्र #

मों हीं वह पमो जिणाणं, णमो बोहिजिणाणं, पर परमोहिजिणाणं, णमो सन्त्रोहि जिणाणं, णमो अणंतीहिजिणां णमो कोइवुद्धीणं. णमो बीजबुद्धीणं, णमो पादाणुसारीणं, ण संभिण्णसोदाराणं, णमो सयंबुद्धाणं, णमो पत्तेयबुद्धाणं, वोहियवुद्धाणं, णमो उज्जमदीणं, णमो विउलमदीणं, ण दमपुर्व्याणं, णमोचउद्मपुर्व्याणं, णमो अहं गमहाणिमि कृमलाणं, णमो विउच्वइहिंदुयत्ताणं, णमो विज्जाहराणं, चारणाणं, णमो पण्णममणाणं, णमो आगासगामीणं, प आमीतिमाणं, णमो दिहितिमाणं, णमो उगातवाणं, दित्तत्रवाणं, णमो तत्त्रवाणं, णमो महात्रवाणं, णमो घोरत्व णमा चोरगुणाणं, णमो चोरपरक्कमाणं, णमो चोरगुणवंभया णना आमीमहिषचाणं, णमी खेल्लोसहिषचाणं, णमी ज तंपवाणं, णमी विष्णेमहिषवाणं, णमी सन्योमहिषवाणं.
तो मणवर्ताणं, णमी पविवर्ताणं, णमी कायवर्ताणं, णमी
त्रावीणं, णमी सन्पिनवीणं, णमी महुरमवीणं, णमी अभियतीणं, णमी अक्षीण महाणताणं, णमी चट्टमाणाणं, णमी
दायदणाणं, णमी भयवदी महदिमहावीम्बद्दमाण पृद्धितीणं के हो ही हैं हा अनिवादमा अविवर्ते पट्
निकायं भी भी नमः स्वाहा।

( परि पुष्यां उदि छिपेन् )

#### विमर्जन पाठ

ं हो हो हो हैं। हो हैं। स्विमाडमा अहेन्सिटावायी-भ्यापमधेनापु जिनधर्म जिनागम जिन्दीय चैन्यालयाः मरे भ प्राी दिक्सलादयः स्वस्थानं सन्दर्भ गन्दर अः अः अः ।

> प्रमादारक्षानदर्पार्विधिति विशित्तं न यत् । । विनेन्त्राम्तु प्रसादाने सङ्ग्रे मच्छे च तत् ॥

ंगितियगार् मृतासदर्व से हो विधि सैने विद्या नहीं। 'से भगवध्: देरे बसाद से पूर्व विधी हो सभी सदीस

[ एकारत पूर्वत पर्यात हातम करें ]

रीहर्योत्तिद्वार्यं विवद्यविद्योद्यानिदीर्पिक्षयम् । अ सन्नर्णेयकिमानकं विद्युपनेदीतास्त्रामद्वसम् ॥ श्रीपादं जिनचंद्रशांतशरणं सद्भक्तिमानेमिते । ' भृयस्तापहरस्य देव ! भवतो भृयात्पुनर्दर्शनम् ॥

मोहध्यांत के नाजक विश्वप्रकाशी विशद दीप्ति धारी। सन्मारग प्रतिभासक वुधजन को नित ही मंगलकारी॥ श्रीजिनचंद्र शांतिप्रद भगवन्। तापहरन तव भक्ति किया। पुन: पुनः तव दर्शन होवे यही याचना कहं सदा॥

## 🛊 इति पुजामुख विधिः 🏶

## विशेष--

चतुर्दशी के दिन पूजन के मध्य चैरयभक्ति करके मध्य श्रुत भक्ति का पाठ बोलकर पंचगुरु भक्ति व शांति पाठ व उसकी विधि—

वथ चतुर्दशीपर्व-क्रियायां जिनेन्द्र-महापूर समेतं श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम् ।

## 🔹 श्रुतमक्ति 🔹

श्रुतमपि जिनवरविहितं गणधररचितं द्वधनेकमेदस्थम् । अर्जागबाधमावितमनंतविषयं नमस्यामि ।। हेनकर कवित, रिन्त गण्यर से धून:अंगांग वाण संयुत्त । हारसमेद भनेक भनन्त विषयपुत चंदू में जिनसूत ॥

### अंपनिया #

र्व्हामि मन ! सुरमचिकाउस्सानो कशी तम्सालीचेड विभाग्त्वणण् वादुडयपरियम्मसुनपदमाणिशोगपुव्यगयचृतिया सुन्त्यपपुरुषम्मकहाइयं णिव्चकालं सञ्चिमि, पुनिमि, वंदामि, गामि, दुवसारसभी कम्मक्साभी, वोहिलाशी, सुगृह्गमणं, गरिमरणं जिणगुणसम्पचिहोड मज्झं ।

है भगवन । भगभिक काषोधमर्ग किया उनके हेतु ।
भाक्षेपन करना पार्ट्ट जो जंगोपांग प्रकीर्णंक धृत ॥
भाक्षेपन करना पार्ट्ट जो जंगोपांग प्रकीर्णंक धृत ॥
भाक्षेप पृत्तिका मृत्र निव न्युति कर पर्मक्यादि सहित ॥
गर्भकाल में सर्व्य पृत्त्व बंद् नम् भिक्त पुत से।
कामकेल श्रीच ज्ञान प्रक्ति, अञ्चय सुत्र, पार्क गरिति से।
दिनी का ध्रम कर्मी का श्रव ही गम क्रीधिमास होते।
स्विति गमन क्षी स्वाधित सरस्र गम जिन्तुन संपन् हीये॥
सी क्षार्यांग क्य-स्थ-देवनाव्यीर्थ।

## ( पुनः पंत्रपुरु मिलः बाहि )

भिष्मी के दिन भावक प्रयंत्र में निश्मिक्षित विधि करें. विशे पहिल्ला के अंतर्गत हो। करता है हो। पीयमांत के असरत विभिन्न भारतमंत्रि कार्क संवत्तरमंत्रि एवं शांति मान्य करें ] श्रीपादं जिनचंद्रशांतशरणं सद्भक्तिमानेमिते । भ्यस्तापहरस्य देव ! भवतो भृयात्पुनर्दर्शनम् ॥

मोहध्यांत के नाशक विश्वप्रकाशी विशद दीष्ति घारी। सन्मारग प्रतिभासक बुधजन को नित ही मंगलकारी॥ श्रीजिनचंद्र शांतिप्रद भगवन् ! तापहरन तव भक्ति किया। पुनः पुनः तव दर्शन होवे यही याचना करू सदा॥

## इति पुजामुख विधि: #

## विशेष--

चतुर्दशी के दिन पूजन के मध्य चैत्यमक्ति करके मध्य है श्रुत मक्ति का पाठ बोलकर पंचगुरु भक्ति व शांति पाठ करें। उसकी विधि—

अथ चतुर्दशीपर्व-क्रियायां जिनेन्द्र-महापूजास्त समेतं श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम् ।

## • श्रुतमक्ति •

श्रुतमपि जिनवरविहितं गणधररचितं द्वधनेकमेदस्यम् । अक्षांगबाद्यमात्रितमनंतिविषयं नमस्यामि ॥ ि प्रदेशमेद अनेक अनन्त विषयमृत वर् में जिल्ल्स । ं प्रदेशमेद अनेक अनन्त विषयमृत वर् में जिल्ल्स ॥

#### শ্রাক্তিদা ক্র

इन्दामि मंते ! मुद्रभतिकाउम्मन्तो कत्री तम्भातीयेउ स्त्रीवेगपद्ग्णए पाष्ट्रद्यपदियम्ममुत्तपद्याणिकीयपृत्यपप्तिया गैरसुत्त्यपपुर्धम्मकहाइयं णिन्यकालं धन्यमि . प्तिभि . पंदामि अभेगानि , दुक्त्यस्त्रभो कम्मक्त्यको वोहिलाको . मुगर्गमणं धमादिमस्यं जिणगुणगम्यविद्योउ मज्यो ।

है सगवन् ! स्वधित कावोरसर्ग किया उसके १५ ।
भारतीयम करना वाहि हो सगायाम प्रकारि कृत ।
सामुनको परिवास स्व प्रदास्त्राम प्रकारित ।
पेत्र पृक्षिका सूत्र काव क्वित स्व प्रमायकारि सहित ।
सर्वेक्षाल में अपूर्व पृष्ट् बहु तत् ग्रांका वृत से ।
सामकार्य सुनि क्षान कावित, कावस सुन्य, प्राप्त करिति में ।
दुन्धी का सुन्य कृति काव कावित सम्मा क्षांका सहीते ।
सुन्धी का सुन्य कृति स्व स्व हो सम्म क्षांका सहीते ।
सामित स्वान हो स्वाधि संस्य सम्म विज्ञान संग्य देवि ।
क्षांका सुन्य क्षांन न्यानि संस्या सम्मा विज्ञान संग्य देवि ।

## [ बुन: पंक्युर मन्त्र वर्गर ]

िस्त्राहिक दिल साहक तुम्ब में शिक्तांशीलय किये हैं। अपने पदि पूरा में मंतरीन ही कामा है थे। केन्स्रिक में साराह दूरमति साहित्रहरिक करके संस्तृहरूलित एवं शाहित मंति ।

#### • अष्टमी तिथि में करने योग्य किया #

नमो ऽम्तु अष्टमीपर्विक्रयायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण स्व कर्मक्षयार्थं भावपूजावंदनास्तवसमेतं सिद्धभक्ति-कायोत्सर्गं व म्यहं।

[ एमोअरहंताएं '''''' पावकम्मं दुच्चरियं वोस्सराहि ६ जाप्य, योस्सामि इत्यादि पृर्ववत् विधि करें ]

#### • सिद्धभक्ति •

तविमिद्धे णयसिद्धे संजमसिद्धे चरिचसिद्धे य । णाणिम्म दंसणिम्म य सिद्धे सिरसा णमंसािम ॥

तप से सिद्ध नयों से सिद्ध सुसंयमसिद्ध चरित सिद्धा। ज्ञान सिद्ध दर्शन से सिद्ध नमृं सब सिद्धों को शिरसा॥

इच्छामि भंते! सिद्धभित्तकाउस्सग्गो, कश्रो तस्सा चेउं सम्मणाण-सम्मद्ंसण-सम्मचिर्चजुचाणं अहुविहकम् क्काणं उद्दुलोयमत्थयम्मि पहिङ्कियाणं त्वसिद्धाणं 'णयसिः संजमसिद्धाणं चरित्तसिद्धाणं अतीदाणागद्वङ्कमाणकालत्त्यसि सव्यसिद्धाणं णिच्चकालं अचेमि प्जेमि वंदामि णमंश दुक्लक्ष्यभा कम्मक्ष्यओ बोहिलाओ सुग्रह्गमणं समाहि। जिणगुणसंपत्ति होट मञ्जां।

दे मगत्रन् ! श्री सिद्धमक्ति का कायोत्सर्ग किया उसका थाळोचन करना चाहुँ जो सम्यग्रतनत्रय युक्ता

#### e अंधनिका e

र्वतामि भेने ! चारिचगनिकाउम्मगो कने तम्मा-होनेड सम्मणाणजीयम्म मम्मनाहिद्वियम्म मध्यदहाणस्य विचानसगास्म कम्मणिङजग्रनस्य यमाहारस्य पन्नहत्त्वय-राप्णस्य निगुनिगुनस्य पंचममिदिज्ञसम्य णाणकातनगहणस्य हेन्या स्व पनेसपस्य सम्मनाहितस्य नया अवैनि प्रजेनि वंदामि हेन्यामि दुस्तकत्वत्री कम्मक्यत्री बोहिलाको मुगहगमणं हनाहिमस्णै जिणगुणसम्यन्ति होउ मन्तः ।

भगवन् ! पारित्रभक्ति अरु कारोधनमं महान् । पर मसकी आसीचना गरमा पहुं प्रधान ॥ १ ॥ सम्बद्धात मुन्द, सर्वाण हे सहित सभी में से प्रचान । मीधनामें मय, क्सीटिलंग के यह स्थान कार्याण ॥ पैचनहात्रत संदुत, पंचमांत्रित बर्द तीन सुध्य स दुव । शाम स्थान का साथक्त, सन्ता में सन्त क्या प्यानि । २ ॥

त्रार परित्र को शिववति अर्थुं पृत्र्ं बहु नम् महाम । गुण भाव से भाकि करके पटन पंचम परित प्रमान । गुलों का श्रव वर्षी कर एक हो मन बोधिनस्य होते। गुलोंनममन हो समाधिनस्य सम जिल्लुए मन्त्र होते । है ।

न्में अस्त अष्टनीवर्गितायां वृश्येक्षणंतुहरेण स्टन-र्मित्रारं अस्त्राह्मदेशस्त्राह्मेर्य होतिमत्ति-स्टबेल्सर्गं श्रो-रिक्स [ गुमो अरहंतागुं ..... १ जाप्य । योस्सामि स्व इत्यादि पूर्जवत् विधि करके शांतिभक्ति पढ़ें । ]

## 🕏 शांतिभक्ति 🏞

श्रीमत्पंचमसार्वभौमपद्वीं प्रद्युम्न-रूपश्चियं, प्राप्तः पोडशतीर्थकुत्त्वमखिल, न्त्रेलोक्यपृजास्पदं । यस्तापत्रयशांतितः स्वयमितः शांति प्रशांतात्मनां, शांति यच्छत् तं नमामि परमं शांति जिनं शांतये ॥ श्रीमरपंचम सार्वभौम पद कामदेव पद पाया है। तीन लोक में पूजाकारक जो पोडशतीर्थकर हैं ॥ जन्म जरा मृति तीन ताप को शांत किया प्रश्च शांत हुये। परम शांति जिनको में वद् निजपर शांति हेतु में ॥

### • अंचलिका •

इच्छामि भंते ! शांतिभत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्साली पंचमहाकण्लाणसंपण्णाणं, अद्वमहापाहिहेरसिहयाणं, चउतं तिसयिवसेस संज्ञाणं, वचीसदेविंदमणिमयमउहमत्थयमिहिं वलदेववामुदेवचककहरिसिम्रणिजदिवणगारोवगृहाणं, धुइस हम्मणिलयाणं उमहाइवीरपच्छिममंगलमहापुरिसाणं, णिच्च जीविंस, प्जेमि, चंदामि, णमंस्सामि दुक्खक्खओ कम्मः वादिलायो, सुगद्गमणं, समाहिमरणं, जिणगुणसंपत्ति होड म दे मगदन्। सो झांतिभक्ति का यायोग्यमं किया नगरे।
सालोपन करने की इनारा करना चाहूँ में हरि में।।
मप्रमदापानिदायं सदित को पंचमदाकरणाला युनः।
पीतिम अतिहाय विशेष युन पवित्य हेंगेन्द्र युन्तर अभित ॥ १ ॥
दन्यर मामुद्देव प्रतिचाली काणि सुनि वित शलवार कादितः।
सान्यो गुनि के जिल्य गुम्ब से बीर प्रम् नक सदापुरुष ॥
सेमलमदापुरुष तीर्षं वर एन स्वकी द्वाम प्रति के।
सिवकार में अर्थुं पूर्वं पद्ं नम् सदापुरु से।। २ ॥
दुन्ती का दिव नमी का दाव दी सम दीवि साम दीवे।
सीर्णं मनत हो समानि प्रमां नम् वित्राम संदेष होते।

नमी अनु अहमीवनीक्ष्याणी पूर्वाचार्यनुरावेण सहर-वेगयार्थ भारप्रधावेदनात्त्रवर्णमेनी श्रीनिद्ध-गुत-पारिय-विस्तर्गीक कृत्या मह्येनाधिक-द्रीपविद्युद्धपर्य वनाविगयित-विस्तर्गी प्रतिस्वहम् ।

्रिमोर्ड स्थानार्थ जनगण । अग्रद र सीरस्पीर राज व्यक्ति पूर्वस्य विधि करके संस्थित स्रोतन्त्र है ।

### • सम्मित्रियां •

अवस्य क्षित्र क्षेत्रका स्वयं क्षेत्र स्वयं । अवस्य के असिद्ध स्वयं के स्व हेर्नात्रवहरा । अवस्य के असिद्ध स्वयं के स्व हेर्नात्रवहरा ।

#### अंचलिका

इच्छामि भंते ! समाधिभत्तिकाउरसग्गो कथो तस्ताली चेउं रयणत्त्रयसरूवपरमप्पज्झाणलक्खणं समाहिभत्तीये <sup>णिज्व</sup> कालं अंचेमि प्जेमि वंदामि णमंसामि दुक्खक्खथो कम्मक्ख<sup>त्री</sup> वोहिलाओ सुगड्गमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति हो<sup>3</sup> मज्झ<sup>°</sup>।

भगवन् ! समाधिभक्ति अरु कायोत्सर्ग कर लेत ।
चाहुं आलोचन करन दोप विशोधन हेत ॥ १ ॥
रत्नत्रय स्वरूप परमात्मा उसका ध्यान समाधि है ।
नितप्रति उस समाधि को अर्चू 'पूजू बंदू 'प्रणमूं में ॥
दु:खों का क्षय कमें का क्षय हो मम बोधिलाम होवे ।
सुगतिगमन हो समाधि मरणं मम जिनगुण संपत् होवे ॥

अष्टाहिका पर्व में करने की किया-

नमोऽस्तु नंदीश्वर-पर्वक्रियायां सिद्धभक्ति कायोरसर्गं करी म्यहं। पूर्वोक्त विधि समोक्षरहंतासं हिन्दि हिन्दि विधि से संदीक्षी आदि पदकर सिद्धभक्ति का पाठ करें पुनः इसी विधि से "नंदीश्वी भक्ति पंचतुरु भक्ति, शांति भक्ति और समाधि भक्ति पढ़ें"। श्री बीर निर्वास के समय में बीर निर्वास किया करें यथा-

नमोस्तु वीरनिर्वाण-कियायां सिद्धभिकत-कायोत्सर्गं करोम्यतं। पूर्वोकत विधि से सिद्धभिकत, निर्वाण भिकतं, पंचण े. जाति भक्ति, समाधि पदे । तथैव स्वयंधनी के दिन सावनों मिश्रभक्ति, स्वतमिक, ज्ञांतिभक्ति करमा धारिये । समा को अपमें स्वान दीयका पुस्तक में स्वा है और भी नक्ति की इंक्कें स्वयुक्ति है बदा से भक्तियों का पाट कर लेना फाटिये।

# शांतिभक्ति

न मोहारहरणे प्रयानि भगवन् ! पादह्यं ने प्रजाः । हेतुन्तवः विनिषद्भवनित्यः, मंनारपोराणेयः ॥ अन्यन्तरपुरद्भानिमनिकर्—पार्वणं —भूबंहली । पेष्मः कार्यनीन्द्रपादमनिक -स्दायानुरागं रविः ॥१॥

भयवन् । अब अस एक पद पुण मी शानगा रेस में लींद आते । असमें हें मु विशिषण्ड , श्रा के अधिन और समयानित है । अतिहानित अम बिकारी के बमाद किया स्टूर्गेटस है। चैत्रसे आयु कि बास कारता हें दुन्ति गए, शामा, जस में ।

न्द्राहीरिषद्धपूर्वपतिष्-ज्यस्माहनीरिकामी । विद्यानेपद्यम्बदीयहरूने-पांति प्रधानि पद्या ॥ तस्यै प्रभावकांपुरुषा-स्मोदीन्द्रगानी नृष्यम् । विद्याः कार्यादनायस्य गरमा, साम्यनगरी । विद्यापः ।२॥

े किया के कार्याधिक करते के दिल्लाकि हुए सामय हो र विकास के किया सीएए सक्त इक्सादिक के दिल्ला उपनि हो रा वैसे तव चरणाम्बुज युग स्तोत्र पढ़े जो मनुज अहो । तनु नाशक सब विघ्न शीघ्र अति शांत हुये आश्चर्य अहो ।

संतप्तोचमकांचनक्षितिश्वर, श्रीस्पर्द्धिगौरद्युते ! । पुंसां त्वच्चरणप्रणामकरणात् , पीडाः प्रयान्ति क्षयं ॥ उद्यद्धास्करविस्फुरत्करशत,—व्याघातनिष्कासिता । नानादेहिविलोचनद्युतिहरा, शीव्यं यथा शर्वरी ॥३॥

तपे श्रेष्ट कनकाचल की शोभा से अधिक कांति युत देव ।। तब पद प्रणमन करते जो पीड़ा उनकी क्षय हो स्वयमेव ॥ उदित रवी की स्फुट किरणों से ताड़ित ही फट निकल भगे। जैसे नाना प्राणी लोचन चृतिहर रात्रि शीव्र भगे॥

त्रेलोक्येश्वरभंगलब्धविजयादत्यन्तरौद्रात्मकान्-नानाजन्मशतान्तरेषु पुरतो, जीवस्य संसारिणः॥ को वा प्रस्खलतीह केन विधिना, कालोग्रदावानला-न्न स्याच्चेत्तव पादपद्मयुगल-स्तुत्यापगावारणम्॥॥

त्रिभुयन जन सब जीत विजयि वन अतिरौद्रारमक मृखुराज भव भव में मंसारी जन के सन्मुख धावे अति विकराल ॥ किस विध कीन बचे जन इससे काल उग्र दावानल से। यदि नव पाद कमल की स्तुति नदी बुकावे नहीं उसे॥

लोकालोकनिरन्तरप्रवितत-क्वानैकमूर्ते ! विभो ! नानाग्टनपिनद्धदंदरुचिर-स्वेतातपत्रत्रय ! ॥

भगवन् ! तव चरणद्वय का हो नहीं प्रसादीद्य तव तक। सभी जीवगण प्रायः करके महत् पाप धारे तव तक॥ शांति शान्तिजिनेन्द्र ! शांतमनसस्त्वत्पाद्पद्माश्रयात् । संप्राप्ताः पृथिवीतलेषु वहवः शांत्यर्थिनः प्राणिनः॥ ः कारुण्यान्मम भाक्तिकस्य च विभो ! दृष्टिं प्रसन्नां कुरू । त्वत्पादद्वयदेवतस्य गदतः शांत्यष्टकं भक्तितः॥८॥ शांति जिनेश्वर ! शांतिचित्त से शांत्यर्थी बहु प्राणीगण । तव पादाम्बुज का आश्रय ले शांत हुये हैं पृथिवी पर ॥ तव पदयुग की शांत्यष्टकयुत स्तुति करते अक्ति से। मुफ भाक्तिक पर दृष्टि प्रसन्न करो भगवन् ! करुणा करके। शांतिजिनं शशिनिर्मलवक्त्रं, शीलगुणत्रतसंयमपात्रम् । अष्टशतार्चितलक्षणगात्रं, नौमि जिनोत्तममम्युजनेत्रम् ।<sup>९।</sup> शक्षि सम निर्मल वक्त्र शांतिजिन शीलगुग्। त्रत संयम पात्र। नम् जिनोत्तम अंयुजहम को अष्टशतार्चित लक्ष्मण गात्र ॥ पंचममीप्सितचक्रधराणां, पूजितमिंद्र-नरेन्द्रगणैश्र । शांतिकरं गणशांतिमभीप्सुः, पोडशतीर्थकरं प्रणमामि ।१० घकथरों में पंचमचकी इन्द्र नरेन्द्र ग्रुंद पूजित। गण की शांति चहुँ पोढश तीर्यकर नमूँ शांतिकर नित ॥ दिञ्यतरः मुरपुष्पमुवृष्टि-दुद्भिरासनयोजनघोषौ । बातपवारणचामरयुग्मे, यस्य विभाति च मंहलतेजः।११। वंगीक सुरपुष्पपृष्टि गृह्मिर दिवयप्यति विद्यालन ।
र स्थ भावंद्रत्य से अव आतिहार्य दम् हे सन्दर्भ ।
गद्भित्यांतिज्ञिनेन्द्रं, सांतिबनं विरमाध्यसमित । ह्
न्यणाय तु सम्बद्ध अति महामरं प्रति वस्तां म । १२।
रेथे पुष्पार्थित शांतिबनं विरम्भ वस्ताः शांति वस्त्रे ।
विति हसे सब मह बी. सुननं। उट्ये बानी हो की की हो ।

पैऽन्यपिता सुर्द्युंडन्हाररानीः । स्थादितिः सुरत्योः प्रत्यादयमाः ॥ ते मे ज्ञिताः अवस्यंश्वरत्यद्वीताः । तीर्पेष्टताः सद्यकांदिकता भवेतु ॥१३॥

प्रित्माक्ष्येक कार्यो तुष कार्याणी है। जी शक्ति व कार्याक्ष्य के कुकाल के भी जाववदा जिस्सी मंत्र । विकास की जाती क्षय के सेलाव में जिस सीर्यक्ष व प्रमुक्ति कार्या क्षांतिकत कीर्य के सीर्यक कार्ति कर र

भागी प्रतिक्षणानी, वर्गान्यसाम्बर्गियमानी । त ने मुद्देश्य पुरस्य राहाः वर्गाह्य स्थिति सरवास विशेषण । १४१ एक प्रतिकासक पत्र विश्वत कार्यात क्षेत्रम को । निकृष्ण सुक्के देश्वत अस्तर । तुन्न कार्य कर्गाह्य स्थितसानी, व्यवसूत्र क्षाह्य । स्थिति अस्तिकार । विश्वति के, सुक्तावर्गा क्षाह्य, स्थान्यो वर्गा सामे ।।



# ी बाहुवित स्तुति

े जय जय संवत्सर निश्चल तनु जय जय महा तप्रवीहे े जात रूपघर! विश्व हितंकर! जय जय महा मनस्त्री है नाभिराजके पौत्र मदनतनु पुरुहेवात्मज नमी नमी। मात सुनंदासुत भरताधिपनुत पादाम्बुज नमी नमी॥ इन्द्र नरेन्द्र सुनीन्द्र सक्तिसे घिस घिस शीश प्रणाम करें। लिखी भालमें कुकर्म रेखा मानों चिस चिस नाश करें। चित्सुखशांति सुधारस दाता भविजन त्राता नमो नमो। शिवपयनेता शर्म विधाता मन वच तनसे नमो नमो॥<sup>२</sup> जो जन भक्ति भावसे प्रभुका गुए संकीर्तन करते हैं। नर सुर के अभ्युद्य भोगकर निश्रयसको पाते हैं। मुनि जन हृदयसरोरुह्यंघु ! मित्र कुमुदेंहु ! नमी नमी। मुक्तिमुक्ति फलप्रद ! गुण सिंघु ! जय जग वंघु ! नमी नमी ॥ ३॥ हे दुःखित जन वत्सल ! शरणागतप्रतिपालक ! बाहुविल । त्राहि त्राहि हे फरुणासिंधो । पाहि जगत से महावली। बय जय मंगलमय लोकोत्तम जय जय शरणभूत जगमें। जय जय सकल अमंगल दुखहर जय जयवंतो प्रभु जग में ॥ ४ जय जय है जग पूज्य ! जिनेश्वर जय जय भी गोम्मटेश्वर की। जय जय जन्म मृत्युहर! सुख कर! जय जय योग चक्रेश्वर की जय जय है जैलोक्य हितंकर सब जगमें मंगल कीजे। बय जय मम रत्नत्रय पूर्ति कर जिन गुणसंपद दीने॥

रामचन्द्र के दो सुत लाड, नृपादिक पंचकरोड़ गिनी। पावागिरी शिखर से शिवपुर, गये भक्ति से उन्हें नगी॥ उही भव्य.....॥६॥

पांडव तीन द्रविड राजादिक, बाठ कोटि मुनि सुरपूजित । शतुं जय गिरि से शिव पाये, नमो सभी को भाव सिंहत ॥ उसी अन्य .....।।।।।।

वलभद्र सप्त यादव नरेन्द्र, इत्यादिक बाठ कोटि परिमित । गजपंथा गिरि से शिव पहुँचे, भाव भक्ति से वंदों नित ॥ उठो भन्य.....॥८॥

राम इन्मन सुग्रीव गवगवारूय, नील महानील यति । निन्यानवे कोटि सुनि तुंगी-गिरि से शिव गये करो नित्।। उटो भव्य.....॥९॥

नंग अनंग कुमर वह साढ़े पांच, कोटि परिमित मुनिगण । मोनागिरिवर से निर्वाण गये, उन सबको करो नमन ॥ उठो भव्य.....॥१०॥

माट्ट पंच कोटि मुनि दशमुख, सुत बादिक रेवा तट से ।
मृत्यु जीन शिवकांना पाई, नमों सभी को प्रीति से ।
उटो भव्य .....।।११॥

| । नहि तह परिचम दिन में, यह निहना से निशंग ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पर्दे दृत मदन मार्गवय, क्रोटि सातृ को करी प्रचान ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| उद्योगस्य ॥१२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| जानी पणन ने दक्षिण दिशि, में पृत्रविशं उत्तर ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| रिति यह जुंसकर्ष, क्षित्र पाई उन्हें नवीं भग्नत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| उठा भण्य।१३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| भैमिती निमार के उत्पर, सुबर्णस्ट्राहि सुनि चार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ी पेनना यह सरिनाप, नियोग गये देही सुरावार ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| उसी मृत्यः।।१४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ोंदीय द्वान के परिचन, दिन में होस्तियि का से ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| कियाँदि सुनेदि परम, निर्दाण गर्थ देशी रुचि है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| उद्धा स्टब॥१४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| विकास सामि महासाविक-माधिक सुनि भारतपद से ।<br>जिल्ला विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| े कह किश्मारि प्रति, उनकी देशे निश्मिक में श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| THE THE THE PARTY THE PART |
| रेन्द्र केंग्रेस दिया से, मेहरतियों किया हुआ ।<br>है जैने केंग्रेस पूर्वस विवद्धा, बहुने क्षेत्री कर कर हा रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The state of the second |
| विश्व के प्रतिकादित, ईंदन कि है के हमिएड ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The second of th |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

. . . . . .

# थ्री जम्बुद्वीप स्तुति

ंपवेद्यान् जिनमेदान् , जीवृद्वीपे स्थितान् शुभान् । यदे हुदा विशुद्रमें वान् , अष्टमप्रतिसंभितान् ॥१॥

विष्णा विक्रीत सहित्र होत्र प्राप्त प्राप्त । देशे बहुवार विन्नविद्य सन विद्युद्धि हेत् सुद्र से ॥ देशेकदि अधिकाय मृष्ट्यी नवस्थितान् पोटकवैत्यगेहान् । देशेकदि अधिका विनामां, वंदे विद्युद्धणा विन्नवील्यसिद्धणे ।२।

हैं। स्तर्रेष विकेष हो मानक जन होण्य के प्रकृतन कर।

तेव का निष्य केंद्रम जिल्लाह नव गृह में प्रतिमा मनहर ॥

तेव का निष्य केंद्रम जिल्लाह नव गृह में प्रतिमा मनहर ॥

तेव का निष्य जिल्लाह जल्ला हो जल गृहि में वंद्र में।

विकाल के जिल्लाह प्रतृही तिवसूक निष्ठि हेतु में।

विकाल के मानदेशकीयाः, नेषु जिल्लाहमप्रमंदिराणि।

विकाल कि स्वेष्ट नेरकः, स्वारमी प्रमुक्ती नवं ममुक्ती जनसनु। ३।

विशेषाओं में गांधर्तश्रयात पात बहे हैं गुरूरत्या । रिके विशेषा पति जिल्हा के गोंदर दीमें अनि पत्या ॥ रिकेटिये काम पत्रों की प्रतिमाने शास्यत कीमें। भिन्ति केन स्वकी जिल्हा मेशा रुपासालक शुस्तम्य होते।

विकास प्रतिस्थिति । प्रतिसाः स्वत्याः स्टिन्। । विकास विकासिति । स्वानि भूग्वे किन्यानि सेदान् ।ए।

| जसरथ नृप सुत अरु कलिंग, देश में यतिवर पंचशतक ।              |
|-------------------------------------------------------------|
| कोटि शिला पर कोटि मुनीश्वर, मुक्ति गये हैं नमी सनत।         |
| उठो भव्य।।१९॥                                               |
| पार्श्व जिनेश्वर समवशरण में, वरदत्तादि पंच ऋपिराज ।         |
| मुक्ति हुए रेमिंदी गिरि से, उन्हें नमों भन जलिंध जहाज ॥     |
| उठो भव्य॥२०॥                                                |
| जंयू वन से मुक्त हुए, अंतिम जंयूस्वामी उनको ।               |
| और अन्य मुनि जहाँ – जहाँ से, मुक्त हुए वंदों सबको ॥         |
| उठी भन्य।।२१।                                               |
| जिनवर गणधर मुनिगण की, निर्वाण भूमियाँ सदा नमीं              |
| पंचकल्याणक भृमि तथा, अतिशय युत क्षेत्र सभी प्रणमी ।         |
| उठो भन्य।।२२।                                               |
| शालिपष्ट भी शर्करयुत, माधुर्य-स्वादकारी जैसे                |
| पुण्यपुरुष के पदरज से ही, श्ररा पवित्र हुई वैसे।            |
| उठो भन्या <sup>२३।</sup>                                    |
| त्रिसुयन के मस्तक पर सिद्ध-शिला पर सिद्ध अनंतानन्त          |
| नमो-नमो त्रिभुवन के सभी-तीर्थ को जिससे हो मत्र अंत ।        |
| उठो भव्य।१४४।                                               |
| सिद्धभेत्र बंदन से नंतानंत, जनमकृत पाप हरी                  |
| ''मम्याज्ञानवर्ता'' श्रद्धा से, बीब सिद्ध सुख प्राप्त करी । |
| उसे मन्य ॥२५।                                               |



ं उन मंदिर में जिनवर प्रतिमा वंदन करूं सदा शुचि से।
मनः प्रसक्ति हेतु नमूं मैं भव दुख नाश करूं मट से॥
म्बुद्रुमे शाल्मिल शाखिनि ह्यो चैत्यालयों तो प्रणमामि नित्यं।
प्रस्थचैत्यानि भवांतकानां संस्तोमि भक्त्या भव दुःखशान्त्ये।८।

जम्यू शाल्मिल दो वृक्षों पर दो जिन चैत्यालय शाश्वत ।
इनमें जिनवर की प्रतिमाएं रस्तमयी शोमें नित प्रति ॥
भवदुःख अंतक जिनवर के प्रतिविभ्य उन्हें मैं नमूं सदा ।
भवदुःख शांति हेतु भक्ति से सतत संस्तवन करूं मुदा ॥
हो पोडराशैले, गजदंते ये चतुप्रभाः जिननिलयाः ।
लशैले पढ मान्या विदेह जे वक्षारगिरिषु ते पोडश ।९।
मेरु सुदर्शन के पोडशजिनगृह गजदंत गिरी के चार ।
इल गिरि के पट् कहे विदेह चेत्र के पोडशगिरि वक्षार ॥
स्त्याद्रिचतुस्त्रंशत् तेषु गृहाः जंवुद्रौ शाल्मिलयुक्षे ।
एतान् सर्वान् स्रष्टासमृतिमान्यान् जिनालयान् प्रणमामि ॥१०॥

रजताचळ के चौंतीस जिनगृह जंबू शालमिळ के दो जान।
ये सब शहत्तर चैत्यालय चनको नमूं सदा सुखदान॥
सुनिवंदितपादसरोजयुगं, सुरनायकनागनरेन्द्रसुतं।
अज्ञतं सुननत्रयज्ञैनगृहं प्रणमामि मनःशुद्धये सततं॥११॥

मुनिगण वंदित पाद सरोरुह सुरपतिनाग नरेन्द्र नुतं। त्रिमुवन जिनगृह शास्वत जितने मनःविशुद्धि हेतु प्रणमन ॥

मनुजोत्तर नगपर चउदिश में, चार जिनसदन शोभ रहें। उनपर दंतिवैरिविष्टरपर, राजित कृति हम नमन करें॥ नंदीश्वरवरद्वीपे, द्वापंचाशान्जिनालयाः शोभन्ते। नानासुरत्नमणिमय-कनकमयास्तान् नमामि शिरसा सततम्।१ नंदीश्वरवर द्वीप आठवां, बावन श्रीजिनभवन <sup>बहाँ।</sup> मिण्मय कनक रजतमय, मनहर प्रतिमा वंदू शीश नमा। तत्र चतुर्दिक्ष्विष् चतु-रंजनिगरिषु निरञ्जनकृतयो भांति। कर्माञ्जनच्युतमौम्या, नमोऽस्तु ताभ्यो दुरिताञ्जननाशाय। वहीं चतुर्दिक अंजनगिरिम, कर्माजनच्युत श्री जिनगेह। तिनमें नित्य निरंजन प्रतिमा, वंदूं दुरितांजन हर हेत ॥ पोडशदधिमुखगिरिषु, पोडशसदनेषु संति सुरनुतप्रतिमाः मणिकनकादिमयास्ताः, प्रणोमिमोदाद् भवाग्निशान्त्यैशिरस दिधमुख पर्वत सोलह तिनपर, सुरनुत चैत्यालय शोमें। मोहविजयिकी वहां मृतियां, वंदूं में सुरगण पूजें॥ रिकरनगद्वात्रिकत्-तेषु स्मरहरगृहेषु भान्त्यकृतेषु । रतिवितित्रज्ञिनाची-स्ताभ्यो भक्त्या नमो ऽस्तु कल्मपहान्य रितकराद्रि बत्तीस जहाँ पर, जिन भवनों में जिनप्रतिमा। मोइतिमिर हर भास्कर जिनकी, वंदन करू महा महिमा। कुंडलाद्री चतुर्दिक्-जिनसबसु मोहतिमिरघनमातँडान्। मनसिजमद्दरजिनवर्-विवान् बद्धांजलिश्च नीमि सदाई ॥१

f 1

कुंडलगिरि के चतुर्दिशा में, चउ जिनगृह शोभा पाते। काल विजयिके जिनविंदों को, बंदन कर भव दुख जाते॥ रुचकनरगिरौ चतुर्दिक्-चतुरनंगजिद्गृहाणि रन्नमयानि । <sup>ेतेषु</sup> विधुतकलिलानां, रूपाणि जिनेशिनां सदा वंदेऽहं ।।१६।। रुपकगिरी के चतुर्दिक चतु-अनंगजयि जिनमंदिर हैं। विधुतकर्म श्री जिनविंचों को, वंदन भावभक्ति कर है॥ मध्यमलोके मान्ति, स्मरजयिचैत्यालया अकृतका रम्याः। संख्याष्टापंचाशच्चतुःशतमता भवंतु मेऽमितसिद्धचै ।।१७।। ंमध्यलोक के चार शतक, अहावन अक्टतिम मंदिर। ं स्मरविजयि जिनकी आकृतियां, बंदूं मैं मस्तक नत कर।। व्यंतरनिकायमध्ये, व्यतीवसंख्या जिनेन्द्रनिलयास्तेषु । इपकेतुब्रिजयिजिनपति-प्रतिमा अनुपमसुखप्रदाः प्रणमामि ।१८। व्यतरवासी देवों में व्यतीत, संख्या जिनराज भवन। ्मीन पताका विजयी जिनकी, प्रतिमा अनुपम करूं नमन ॥ ज्योतिलोंकेऽगणिता, भासंते भासमानसुरनुतनिलयाः । ्रतेषु जिनस्यविम्वान्, रविशशिशोभातिशायिनः संस्तीमि १९ ्च्योतिष सुर के अगिएत जिनगृह में चैत्यालय भास रहे। रिव शिक्ष दीप्ति विजित तेजोमय, जिन प्रतिमा की स्तुति कहें॥ कर्घलोकेषु भान्ति, जिनसदनानि च सुरेन्द्रभक्तिनुतानि । तेषु भवजयिच्छायाः, कंडीरवपीठास्थिताथ ता नमामि ॥२०॥

अंतवयूरों ् पंचारात्—सहस्रनिलयेषु दंतिरिपुर्वाटेषु । कालविजयिजिनकृतयस्तास्त्रेधा संस्तवीमि भक्त्या सततम् ।२६।

स्रांतव युगलमें सहस पचास, जिनालयों में शोभ रहीं। काल विजयि जिनवर की प्रतिमा, वंदू सुर मन मोह रहीं।

गुक्रयुगे भवनेषु च चत्वारिशत्सहस्रसंख्यमितेषु । राजन्ते कन्तुजयिच्छायास्ताभ्यो नमो भवान्मां पांतु ॥२७॥

शुक्र युगल स्वर्गों में चालिस हजार जिनगृह शोभ रहे। इनमें कंतुविजयि जिनविवों को वंदत शिवसौख्य लहे॥ शतारयुगले सबसु, सहस्रपट्स्विप मोहविजयिसम्राजां। दिनकरकरप्रभाधिक—प्रतिमानां वंदनां सदा कुर्वेऽहम् ॥२८॥

शतार युग स्वर्गों में श्री जिन, भवन छह सहस तिनमें हैं। दिनकर किरण प्रभाधिक सुन्दर, जिनवियों को बंदूं में ॥ वानतप्राणतयुगले, तथारणाच्युतयुगे च सप्तशतानि । तिश्वननुततीर्थेशां, गृहाणि मृतीश्र नौमि शिरसा सततम् ।२९। वानत प्राणत आरण अच्युत, वहाँ सातक्षत भवन कहें। तिनमें त्रिश्चन तुत तीर्थकर की प्रतिकृति हम नमन करें॥

एकादशोत्तरशतान्यधोग्रैवेयकेषु च त्रिषु भवनानि । तेषुमदनमदमद्क-प्रतिकृतयस्ता भजामि भवभयशान्त्ये ।३०। तीन अधोग्रैवेयक में इक-सौ ग्यारह निन भवन नम् । तहाँ मदनमदमर्दन जिन शितमा को वंद् पाप वम् ॥



भाठ कोटि छुप्पन सुलक्ष, सत्तानवे हजार चार शतक। इक्यांसी जिनगृह अक्तिम, मनवचतन से नम् सतत॥ विभिषेकप्रेक्षागृह-क्रीडनसंगीतनाटचलोकगृहयुक्ताः । रत्नमयवेदिमंडप-मंगलघटघृषघटसुमणिमालाद्यैः ।।३७।। अभिषेक प्रेक्षागृह कीडन, संगीत नाटक लोकगृह। रानवित वेदि मंद्रपमिए, मंगलघट और धूपसुघट॥ ध्वजतोरणघंटास्वन-भृंगारप्रभृतिमंगलाष्टकैर्मान्ति । प्राकारत्रयमानस्तं भस्तूपैर्वनानि परितथ युताः ॥३८॥ मिणमाला ध्वज तोरण शोभित, घंटा किंकणि ध्वनीसिंहत। शालत्रय मानस्तंभ-स्तूपादि उपवनी त्रिशतोत्तुंगचतुःशतदीर्घद्विशतविस्तृतात्र कोशैः प्रमिताः । भेंच्यात्मकालिलविलया, जिनालयाः स्युर्विचित्रशोभानिलयाः ।३ वचमप्रमाणमेतत्. तस्यार्धं मध्यमजिनपतिनिलयानाम् । जपन्यनिलये बहवो, भेदाः सन्त्यागमे यथायोग्यं च ॥४०। ्रत्यादि विविध अनुपमवैभव-युत चैत्यालय शोभा पाठे । भव्य जनोंका पाप दूर कर विचित्र महिमा बतलाते॥ भोश चारसी लंबे दी सी चीड़े, ऊँचे तीन शतक। जिनगृह इनके अर्ध-मध्य का, जयन्य मिति के भेद विविध ॥ ं रोत्र धनुःपंचशतैस्तुंगाः प्रतिमा यक्तत्रिमा उत्कृष्टे- । प्वपरेषु यथायोग्यं प्रतिग्रहमष्टोचरशतमिताः प्रतिमाथ ।४१।

प्रति जिनगृहमें इकसी आठप्रम, हस्तदोसहस इंचाई। मध्यम लघु जिनगृहमँ प्रतिमा, यथायोग्य परिमाण कहीं। गर्भगृहेषु तथा जिन-पार्थे चमरिरुहहस्तयक्षमूर्तयः। श्रीदेवीश्रुतदेवी-सर्वाण्हसनत्कुमारकृतयश्र स्युः ॥४२॥ गर्भालय में जिनवर सन्निधि, यक्ष मूर्तियां चामर्यु<sup>त।</sup> श्री देवी श्रुतदेवी सानत्कुमार, अरु सर्वारह यक्ष ॥ अष्टप्रातिहार्यशोभित-गंधकुटीगतसिंहविष्टरे प्रतिमाः । भाजन्ते तत्र सदा, ता भवाच्येस्तितीर्पया प्रणमामि ॥४३। अष्टमंगल अठ प्रातिहार्ययुत, गंधकुटीमें शोभित हैं। कर्मजयी जिन प्रतिमा वंदूँ, सुरनर मुनिगण वंदित हैं ॥ नवशतपंचिवंशति-कोटचो लक्षास्त्रयोचरपंचाशन्च । सप्तविंशतिसहस्राण्यष्टचस्वारिंशद्धिकनवशतानि च ॥४४॥ नवसी पचीस कोटि त्रेपन, लाख सताइस सहस प्रमाण। नवसौ भइतालिस जिन प्रतिमा, शिवसुख हेतु करूं प्रणाम ॥ अऋतानि च जिनरूपाण्येतावंत्येत्र गण्यतामुपयांति । ज्योतिर्व्यंतर्घामसु, संख्यातीतानि सन्ति चान्यत्रापि ॥४ अकृत्रिम जिन प्रतिमा इतनी, ही संख्या में आती हैं। उयोतिव्यंतर भवनोंमें ये संख्यातीत कहाती हैं॥ मानस्तंभेषु तथा, चैत्यसिद्धार्धतरुषु च कांचनाद्रिषु च विशंते यत्रापि च, प्रतिमाः सर्वाय नीमि शिरसा मोदात् ।

मानस्तंभी में तथा चैत्य, सिद्धार्थ गृक्ष कांचन गिरिपर।
भीर जहाँ भी वित्र राजते, नमूं सदा मैं अंजलि कर॥
गंगाप्रपातकुंडे, श्रीदेन्यः सौधतले जटामुकुटपृतां।
जिनमृतिं वंदे यां, स्नपयंतीव पतिति हिमगिरेगैगा।।४७॥

गंगा प्रपात कुन्हमें गंगादेवी, के गृहकी छत पर।
नटाजूट के मुकुट सहित जिन, प्रतिमा वंदूं पातक हर।।
हिमिगिरिसे पड़ती गंगा वहाँ, करती हुई अभिषेक महा।
इसीलिये लौकिक जनने उस, गंगा को भी पूज्य कहा॥
जिनसम्बस्तौ च तथा, मानस्तंभेषु चैत्यसिद्धार्थतरुषु ।
प्रतिमाश्च गंधकुट्यां, साक्षाद् देवाधिदेवमहमभिनंदे ॥४८॥
जिनवर समवसरणमें मानस्तंभ चैत्य सिद्धार्थ तरु।
इनमें प्रतिमा नमूं गंधकुटिमें, साक्षात प्रभु दर्श फरुं॥

जंब्धातिकद्वीपे, चार्धपुष्करे कृता मनुजराजायैः। 💂 सरनरवंदितनिलयाः, स्वजन्ममरणोपशांतये वंदेऽहं ॥४९॥

जम्बुधातिक पुष्करार्ध ढाई, द्वीपों में जिनमंदिर।

मनुजचकवर्षादिक निर्मापित कृत्रिम बंदू अघहर॥

भरतेरावतदशासु च, पष्टच चरशतिविदेहचेत्रेप्चिषि।

सप्तितिशततीर्थकरान्, द्वादशगणपूजितान् प्रवंदे मोदात् ।५०।

क्वा भरतेरावत विदेह में, इकसी साठ नगरियों के।

इक्सी सत्तर घमतीयंकर धंद विकरण हाचि करके ।।

पंचकल्याणपूता, भुवः प्रसिद्धा जिनेशिनामिह लोके । अस्तर्वाः संस्तीमि च, पंचपरावर्तनात् प्रमोक्षो भ्रयात् ॥५६। पंचकल्याएक से पवित्र सव, होत्र बंदना करूं सदा। ांचमगतिकी शीत्र प्राप्ति हो, भव दुःख फिर नर्हि पाऊं कदा ॥ विरायनेत्राणि तथा, लोके ख्यातिमवापुरतिश्यतगुणतः । तिशयपुण्यहेतो-र्नमाम्यजसं मनः समाधिर्मेऽस्तु ॥५७। अतिशय क्षेत्र सभी में चंदूं, अतिशय गुणसे जो हैं सिद्ध। सातिशय पुरुष हेतु भविजन को मुनिगण को हो ध्यान सु सिद्ध ॥ म्मटदेवं वंदे, यस्य प्रसादादकुत्रिमा जिनप्रतिमाः। र्जीमि मुदा भक्त्या, तस्मिन् मे भवभवे स्थिरा भक्तिःस्यात् । ५० गोम्मटदेवं सदा वंदूं जिनके दर्शन से मक्ति जगी। अकृतिम जिन यिय दर्श की तथा तीव्र रुचि स्तवन की॥ ठोक्यमृध्नि पंच—चत्वारिंशतसुलक्षयोजनप्रमितौ । दिशिलायां संस्थित-भृतमबद्भाविसर्वसिद्धांस्स्तौमि ।।५९।। त्रिलोक मस्तक पर वैतालिस, लक्ष सुयोजन सिद्ध शिला। भूतमयद्मावी अनंत सम, सिद्ध नम् मन कमल खिला॥ त्युं ज्ञयिनां प्रतिमाः कृत्रिमास्तथा चसंति यावन्त्यो ऽपि च। प्रतिमा अकृत्रिमा, तगत्त्रये नंनमीमि तास्ता मुक्त्ये ॥६०॥ स्पुंजियकी प्रतिमा कृत्रिम तथा अकृत्रिम अप्रतिम हैं। मेवनवन में जिन्नी भी. चनको मम शिरसा बंदन है।

सिद्धों को कर नमस्कार, सम्मेदिगरीन्द्र स्तवन करूं। सिद्धिभूमि के बंदन से कटु, कर्मकाप्ट को दहन करूं॥ वीस कृट पर वीस जिनेश्वर और असंख्य महामुनिगण। शुक्लध्यान से कर्म नाशकर, सिद्धवधू को किया वरण॥

### अनुष्टुपछन्दः

क्टे सिद्धवराभिष्वेऽजितनाथः शिनं ययौ । सहस्रमुनिभिः सार्धं, वन्दे भक्त्या शिवाप्तये ॥ ३ ॥

## आयोंस्कंघछन्द:

तत्क्टे चैकार्बुद-चतुरशीतिकोटिपंचचत्वारिशत् । लक्षप्रमिता मुनयो, दग्ध्वा कर्माणि मुक्तिमापुर्योगात् ॥४॥

### अनुष्टुप

्र मनसा वपुसा वाचा, संतर्त भक्तिभावतः। तान् सुसिद्धान् नमस्यामि, स्वकर्ममळहानये।।४।।

### हिंदी

क्टिसिद्धवर से श्री अजितप्रभु सहस्र मुनियों के साथ।
भवसभुद्र से पार हुये हैं वंदन करूं नमाकर माथ॥
मुनिगण एक अरव चौरासी, कोटि तथा पैतालीस लक्ष।
इसी कूट पर कर्मनाश कर, मोध गये वंद् में नित॥

#### अनुष्टुप्

धवलद् चक्टे श्री-संगवी कर्महानितः। सहस्रमुनियुङ् मोक्ष-राज्यं प्रापन्नमाम्यहम् ....

क्टेंऽविचलनाम्नि श्रीसुमतिः सुमतिप्रदः। सहस्रयोगियुक्सिद्धं, ययौ सर्वान् नमाम्यहम् ॥१२॥

ितिसम्बे कायुर्दे चतु-रशीतिकोटिचतुर्दशलक्षप्रमिताः । सन्तरातेकाशीतियुता सुनीन्द्राः शाखतसौख्यमवाषुः ॥१३॥

संसाराम्बुधिमुचीयोंचारियतुं परान् क्षमाः । नमस्करोमिभक्त्या तान् , सिद्धान् स्वात्मोपलब्धये।।१४।।

सुमितिनाय जिन सहस्रमुनि सह, अविचल नाम कृट पर से।
कामदर्प हर मुक्तियाम पर, पहुँचे वंदू श्रीति से॥
उसी कृट से एक अरव चौरासी, कोटि चतुर्देश लक्ष।
सात शतक इक्यासी यतिगण, मुक्त हुये मैं नमू सतत॥

मोहनक्टतः पद्म-प्रभो मोहद्विपो जयी। सहस्रष्टुनियुङ्मीकं-ययौ सर्वास्तवीमि तान् ॥१५॥ तद्जुनवकोटिकोटचः, सप्ताशीतिलक्षकाः सहस्राणि स्युः। त्रिचत्वारिंशच्च तथा, सप्तशतसप्तविंशतिमिताः सिद्धाः ।१६॥

घात्यघातिविद्याताय, कर्मविजयिनश्च तान्। सर्वान्सिद्धान्नमस्कुर्वे, तत्कूटं च बुधैर्नुतम्।।१७॥

मीहनकूट से श्री पद्माप्रम, सहस्रमुनि सह शिव पाये। जन्म मरण दुस्य नाश हेतु हम, नमन कर शिवपुर जाये॥ कोटि निन्यानवे छक्ष सत्यासी, सहस्र वैवालिस सात शतक।

नमो ऽस्तु गतकर्मणे सकलभव्यसंतोषिणे । नमो ऽस्तु जिनपार्श्व ! ते सकलमोहसंहारिणे ॥८॥

नमोऽन्तु तुमको जन्म रहित भवसागर के शोपणकारी।
नमोऽन्तु तुमको मृत्यु रहित सबको सुखमयपोपणकारी॥
नमोऽन्तु तुमको कर्म रहित सब जन को सन्तोषित करते।
नमोऽन्तु तुमको हे पारसजिन! सब जन मोह नाश करते॥ = ॥

हिनस्तु विधिभृभृतां मम समस्तसंतापहृत् । पिनष्डु ममसंकटं विविधकमेपाकोदितं ॥ जुनातु भववीजतः विविधरागदुःखांकुरान् । पुनातु भवपंकतःजिनप ! मां पवित्रः पुमान् ॥९॥

Ç

जग संतापहरन मेरे सब कर्माचल को चूर करो। विविधकर्म के उदय जनित मम भव संकट को चूर्ण करो॥ जन्म बीज से विविध रागमय दुःखांकुर चन्मूल करो। जिनं। पवित्र। प्रभु भव कीचढ़ से मुफेनिकाल पवित्र करो॥ध॥

त्वदीयगुणरत्नराभि जलधेर्ग्य हीत्वा गुणान् । अनन्तजनतात्वदीयसदृशं पदंत्राप्नुयात् ॥ तथापि गुणलेशमात्रमपि न व्ययं प्राप्तवान् । ततो हि गुणसागर्ः! त्रिभुवनैकनाथो महान् ॥१०॥

तव गुण रत्नसिंधु से भगवन् । अनंतगुण को लेकर के। हे प्रभु । अनंतभविजन तुम सददा ज्ञिवपद को पाजाते । िक्त भी गुण का लेश मात्र भी निहं कम होता तव गुण में। हे त्रिभुवनपति। आप अतः अनुपम अनंत गुण सागर हैं॥ १०॥

जिनेन्द्र ! तवभक्तिभारवशतः फणी धारयन् ।
फणातपनिवारणं महति कष्टकाले त्विय ॥
सुमेरुहृद्यो जिनस्त्वदुपकारि नो तस्य तत् ।
सुसाय भुवनैकवोधशुचिकेवलं त्वैश्रितः ॥११॥

है जिन । तेरी भक्ति भारवश से घरणेन्द्र क्रांटिति आकर ।
तव उपसर्ग काल में शिर पर फण को छत्र किया सुखकर ॥
मेरुहृदय प्रभु । तव उपकारी निह्न उनहीं को है सुखकर ॥
प्रभु को त्रिभुवन सूर्य हानकैवन्य प्राप्त हो गया प्रखर ॥ ११॥

नमोऽस्तुजिनसूर्य ! विश्वनुत ! विश्वतत्वक्ष ! ते । नमोऽस्तु जिनपार्श्वचंद्र ! कुमुदैकवंधो ! प्रभो ॥ विधेहि करुणांयुधे ! मिय कुपां भवात् पाहि च । --पुनीहि भगवंस्त्वमेव शरणागतं मां त्वरं ॥१२॥

नमोऽस्तु तुमको हे जिन भारकर । जगतुत । विश्वतत्वहाली । नमोऽस्तु तुमको हे जिन पारसपन्द्र । कुमुद वंघो स्वामी ॥ करुणाहद् । मुक्त पर करुणा करिये भव से रक्षा करिये । हे भगवम् । द्यारणागत मुक्तको आप हि कट पवित्र करिये ॥१२॥

पार्भ नाथ । स्तवीमि त्यां भक्त्या सिद्धये त्रिशुद्धितः । , चतुर्भानमतिकांतपंचमझानलन्धये ॥१३॥ हे जिन पार्थ प्रभो ! भक्ति से मन वच तन की शुद्धि से । सकल सिद्धि अरु मुक्ति के लिए कहाँ तुम्हारी संस्तुति में ॥ चार ज्ञान से रहित पाँचवें ज्ञान प्राप्ति के लिए नमूं। सम अ ''ज्ञानमती" को हरिये पंचमगति को ज्ञीय गर्मूं॥१३

# "समाधि भिक्तः"

स्वात्माभिष्ठसमंविचिलक्षणं श्रुतचत्तुपा।
परयन्परयामि देव! त्वां केवलज्ञानचत्तुपा।।१।।

वात्मरूप के अभिमुख संवेदन को श्रुतहम् से लखकर।
भगवन् । तुमको केवलज्ञान चत्त से देखूं मट मनहर।।
शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुतिः संगतिः सर्वदार्ये,
सद्ग्रुचानां गुणगणकथा दोपत्रादे च मौनम् ।
सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्वे,
संपद्यंतां मम भवभवे यावदेतेऽपवर्गः ॥२॥

शाखों का अभ्यास, जिनेश्वर नमन सदा सज्जन संगति । सच्चरित्रजन के गुण गाऊं, दोष कथन में मोन सतत ॥ सबसे प्रिय हित बचन कहूँ निज आत्म तत्व को नित भाऊं। गवत् मुक्ति मिले तावत् भव भव में इन सबको पाऊं॥

जनमार्गरुचिरन्यमार्गनिर्वेगता जिनगुणस्तुर्वे। मतिः । निष्करुंकविमलोक्तिभावनाः संभवन्तु मम जनमजनमनि ॥ः गुरुम्ले यतिनिचिते चैत्यसिद्धांतवाधिसद्घोषे । सम भवतु जन्मजन्मिन सन्यसनसमिन्तितं मरणं ॥४॥ जैनमार्ग में रुचि हो अन्यमार्ग निर्वेग हो भव भव में। निष्कलंक शुचि विमल भाव हों मित हो जिनगुण स्तुनि में। गुरुष्दमूल में, यितगण हों अरु चैत्यनिकट आगम सद्घोष। होवे जन्म जन्म में मम सन्यासमरण यह भाव जिनेश॥

जनमजनमकृतं पापं जनमकोटिसमार्जितम् । जनममृत्युजरामृहं हन्यते जिनवंदनात् ॥५॥ जन्म जन्म छंत पाप महत् अरु जन्म करोड़ों में अर्जित । जैन्म जरा मृत्यु के जड़ वे जिन बंदन से होते नष्ट॥ वाबाल्याञ्जिनदेवदेव । भवतः श्रीपादयोः सेवया । सेवासक्तविनेयकन्पलतया कालोद्ययावाद्गतः ॥ त्वां तस्याः फलमर्थये तद्युना प्राणप्रयाणभर्गे । त्वन्नामप्रतिवद्धवर्णपठने कण्ठो ऽस्त्वकुण्ठो मम ॥६॥ चपन से अवतक जिनदेवदेव । तब पाद कमल युग की। वा फल्वलता सम मैंने की है भक्तिभाव घर ही॥ य इसका फल मांगू भगवन् । प्राण प्रवाण समय सेरे । य शुभ नाम गंत्र पढ़ने में फंठ अकु ठित बना रहे॥ तव पादौ मम हदये मम हदयं तव पदहये लीनं । तिप्रत जिनेन्द्र ! ताबद्याविन्तर्वाणसंप्राप्तिः ॥७॥ है व चारणाम्युत सुक्त मन में सुक्त, मन तब लीन चारण द्वा में। ापत रहे जिनेस्पर। यावत मोध्र धारित नहिं हो जग में ॥ याचेहं याचेहं जिन! तव चरणारविन्दयोभिन्ति ।
याचेहं याचेहं पुनरिष तामेव तामेव ॥ १८॥
तव चरणाम्बुज की भक्ति को जिन! में याचूं में याचूं।
पुनः पुनः उस ही भक्ति की हे प्रभु । याचन करता हूँ॥
विध्नीधाः प्रत्यं यांति शाकिनीधूतपन्नगाः।
विपं निर्विपतां याति स्तूयमाने जिनश्चरे ॥ १९॥
विध्न समृह प्रत्य हो जाने शाकिनि भूत पिशाच सभी।
श्री जिनस्तव करने से ही विष् निर्विष होता मट ही॥
"अंचलिका"

इच्छामि भंते ! समाहिभत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्साली चेउं, रयणत्त्यसरूवपरमप्पन्झाणलक्खणं समाहिभत्तीये णिच्च कालं अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमंसामि, दुक्खक्खओं कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगइगमणं, समाहिमरणं जिनगुण संपत्ति होउ मज्झं।

# दोहा #
भगवन् ! समाधिभक्ति अरु कायोत्सर्गं कर लेत ।
चाहूं आछोचन करन दोष विशोधन हेत ॥ १ ॥
रत्नत्रय स्वरूप परमात्मा उसका ध्यान समाधि है।
नितप्रति उस समाधि को अचूँ पूजू बंदू नम् उसे॥
दु:खों का क्षय कमी का क्षय हो मम बोधि छाभ होये।
सुगतिगमन हो समाधिमरणं मम जिनगुण संपत्त होये॥

# राष्ट्रक स्तोत्र

( पृथ्वी छंदः )

ं नयेति तय वीर ! घीर ! भगवन् ! महावीर ! भो !, ं मुनीन्द्रहृद्याव्जसूर्यं। भविकीमदीचंद्रमः । सुमेर्ऋनजन्मकालसवनं सुलब्धं नमोऽस्तु भगवन् । नमोऽस्तु जिनवर्धमानाय ते ॥ रै॥ शशांकधवलोन्जवलान् तव गुणान् गृणान् शुद्धधीः । महपिरिप नो प्रभु: पुनरहं कर्य शक्यनुयाम्॥ मनागिप तव स्तवः कटुक कर्महान्ये ततः। नंमोऽस्तु जिनचंद्र !ं ते सकलतापविच्छित्तिये ॥२॥ उवलितदुःखदायानले, अनन्त्रभवसंकटे ंविचित्रजनसंकुले महति भीफरे संस्ती । श्रमंति जिन । देहिनो विविधकर्मपाकोदयात । त एव खलु यांति भिकतवशतः सुसीख्यास्पद् ॥३॥ भीविदं. विलोक<u>पिहरद्</u>गिलस्सक्लदेहिनं मृगेन्द्रमिव संगुर्ख खलु विलोक्य भीमं यमं । विभेति न हि मिक्तिकस्तव मतेदि मृत्यु जयः, नमोऽस्तु मृतिहानये मदनजिच्च मृत्युंजय । ॥१॥ सकलं जगश् गपदंडमा स्यगैव ममस्तगुणुपर्यवैरखिल - मत्वमालोक्यने । स्तरवनगसप्तमंगवपनांचुराजी च हे, निमन्त्रनविधि करोमि पहिरात्मनः शुरुवे ॥४॥

(तिलक लगानेका श्लोक) सौगंध्यसंगतमधुव्रतक्तङ्कृतेनः संवर्ण्यमानिमव गंधमिनद्यमादौ । श्रारोपयामि विवुधेश्वरवृत्दवन्ध— पादारिवदमभिवंद्य जिनोत्तमानाम् ॥ ३ ॥

(भूमि प्रक्षालन का क्लोक)

ये संति केचिदिह दिव्यकुलप्रसूता, नागा प्रभूतवलदर्पयुता भुवोऽधाः । संरक्षणार्थममृतेन शुभेन तेपां, प्रक्षालयामि पुरतः स्नपनस्य भूमिम् ॥ ४ ॥ ग्रीं हीं जलेन भूमिशुद्धि करोमि स्वाहा ॥

(पीठ प्रक्षालन का इलोक)
क्षीराणेवस्य पयसां श्रुचिभिः प्रवाहैः,
प्रक्षालितं सुरवरैर्यदनेकवारम् ।
अत्युद्यमुद्यतमहं जिनपादपीठं,
प्रक्षालयामि भवसंभवतापहारि ॥ ५॥

यों हां ही हूं हो हः नमोर्झ्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर जर्र पीठप्रक्षालनं करोमि स्वाहा ॥ ५ ॥

> (पीठ पर श्रीकार लेखन) श्रीसारदासुमुखनिर्गतवीजवर्ण श्रीमंगलीकवरसर्वजनस्य नित्यं ।

श्रों श्रां की ही घरणेंद्र ग्रागच्छ ग्रागच्छ घरणेंद्राय स्वाह श्रों श्रां की ही सोम ग्रागच्छ ग्रागच्छ सोमाय स्वाहा नाथ! त्रिलोकमहिताय दश प्रकार। धर्माम्बुवृष्टिपरिषिक्तजगत्त्रयाय। ग्रर्घ महार्घगुणरत्नमहार्णवाय। तुभ्यं ददामि कुसुमैविशदाक्षतैश्च॥६॥

स्रों हीं इन्द्रादिदशदिवपालके भ्यो इदं अर्घ पाद्यं गंघं दं विल स्वस्तिकं अक्षतं यज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृह्यतां २

### (क्षेत्रपाल को ग्रर्ध)

भौ क्षेत्रपाल ! जिनपः प्रतिमांकपाल, दंप्ट्रा कराल जिनशासनरक्षपाल ।। तैलादिजन्म गुडचन्दनपुष्पधूपै— भौंगं प्रतीच्छ जगदीश्वरयज्ञकाले ।। विमलसलिलघारामोदगन्धाक्षतोषैः, प्रसवकुलनिवेद्यैदींपधूपैः फलीषैः। पटहपटुनरोषैः वस्त्रसदभूषणीषैः जिनपतिपदभक्त्या ब्रह्मणं प्रार्चयामि ॥१९

श्रों श्रों की श्रवस्थ विजयभद्र-वीरभद्र-माणिभद्र-जित-पंचक्षेत्रपालाः टर्द श्रव्यं पाद्यं गंद्यं दीपं धूपं चरुं बर्ि भक्ततं यज्ञ भागं च यजामहे प्रतिगृह्यतौ प्रतिगृह्यतामिति : दिक्यात श्रीर क्षेत्रपालको पुरगञ्जती)

गवादिसमयेषु यदीय कीर्तिः,

मुराः प्रमदभारनता स्तुवन्ति ।

तस्याग्रतो जिनपतेः परया विगुद्धया
पुष्पांजलि मलयजाद्रिमुपाक्षिपेऽहम् ॥११॥

इति युद्धपाञ्जलिः क्षिपेत् ॥११॥

(कलप्रस्थापन श्रीन कलशो मे जनपान देना)

सत्पल्लवाचितमुखान् कलघीतरूष्य—

ताम्रारकूटघटितान् पयमा नुपूर्णान् ।

संवाद्धातामिव गर्ताश्चतुरः समुद्रान्

संस्थापयामि कलशान् जिनवेदिकाते ॥१२॥

में हां हों हूं हीं हः नमोहंते भगवत श्रामते पद्म महापद्म च्छ केशरी पुण्डरीक महापुण्डरीक गमा सिन्धु रोहिडोहितास्या रिकान्ता सीता सोतादा नारा नरकान्ता मुत्रणंकूता रूप्तकृता रिकान्ता सीराम्भोतिश्चियुद्धजन नुवर्णष्ट प्रसालिन परिपृत्ति त्रिक्षेत्रा भ्याप्ति सीराम्भोतिश्चियुद्धजन नुवर्णष्ट प्रसालिन परिपृत्ति त्रिक्षेत्रा भ्याप्ति प्रसालिन प्रकृत कुर्ण भूते भूते वे में त्रिक्षेत्रा श्चा श्वा सा स्वाहा ॥

/ ...... रू. क्षेत्रकाती की चर्च कराजा)

श्रों श्रां कीं हीं घरणेंद्र श्रागच्छ श्रागच्छ घरणेंद्राय स्वाहा। ६।
श्रों श्रां कीं हीं सोम श्रागच्छ श्रागच्छ सोमाय स्वाहा। १०।
नाथ! त्रिलोकमहिताय दश प्रकार।
धर्माम्बुवृष्टिपरिषिक्तजगत्त्रयाय।
श्रघं महार्घगुणरत्नमहार्णवाय।
तुभ्यं ददामि कुसुमैविशदाक्षतैस्च ॥६॥

भों हीं इन्द्रादिदशदिक्पालके भ्यो इदं अर्थ पाद्यं गंधं दीपं घूपं का विल स्वस्तिकं अक्षतं यज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृह्यतां २ स्वाहा, । ।

### (क्षेत्रपाल को ग्रर्ध)

भौ क्षेत्रपाल ! जिनपः प्रतिमांकपाल, दंप्ट्रा कराल जिनशासनरक्षपाल ॥
तैलादिजन्म गुडचन्दनपुष्पधूपै—
भोंगं प्रतीच्छ जगदीश्वरयज्ञकाले ॥
विमलसलिलधारामोदगन्धाक्षतोषैः,
प्रसवकुलनिवेद्यं दींपधूपैः फलीषैः।
पटहपटुतरोषैः वस्त्रसदभूषणीषैः
जिनपतिपदभक्त्या ब्रह्मणं प्रार्चयामि ॥१०॥

श्रों श्रां को श्रवस्थ विजयभद्र-वीरभद्र-माणिभद्र-भैरवापर जित-पंचक्षेत्रपालाः इदं श्रघ्यं पाद्यं गंघं दीपं घूपं चरुं वर्लि स्वित्ति श्रदातं यज्ञ भागं च यजामहे प्रतिगृह्यतां प्रतिगृह्यतामिति स्वाहा । (दिक्पाल ग्रीर क्षेत्रपालको पुष्पाञ्जली)

जन्मोत्सवादिसमयेषु यदीय कीर्तिः, रोन्द्राः सुराः प्रमदमारनता स्तुवन्ति । तस्याप्रतो जिनपतेः परया विशुद्धया पुष्पांजन्ति मलयजाद्विमुपाक्षिपेऽहम् ॥११॥

इति पुष्पाञ्जलिः क्षिपेत् ॥११॥ (मनगरथापन घोर कनगों में जनघार देना)

यत्पत्तवाचितमुखान् कलघीतस्य — ताम्रारकृटघटितान् पयसा सुपूर्णान् । संवाह्यतामिय गतांदचतुरः समुद्रान् संस्यापयामि कलगान् जिनवेदिकांते ॥१२॥

ों हां हों हूं हों हु: नमोहंते भगवते श्रीमते पद्म महापद्म न्छ केंद्रारी पृण्डरीक महापुण्डरीक गंगा सिन्धु रोहिद्रोहितास्या रिमान्ता सीता सोतोदा नारा नरकान्ता मुक्यंकूला रूप्यकूला रिमान्ता शीराम्भौतिधिनुद्धमनं मुक्यंपटं प्रश्चानितं परिपृरित निगन्यपुण्याक्षतास्यनितमागीदरु पनितं कुर कुर मूर्गे भूगे वं मं तं पं द्रां द्री हा सि हा उसा नमः स्याहा ॥

(प्रभिष्ठेकके निवे दिनागी की वर्ष व्याना)
उदक्तन्द्वतत्तुत्वनुष्यकेटच्यनुद्रीयनुष्यकनार्षके ।
प्रथमन्त्रवानुष्यकेटच्यनुद्रीयनुष्यकनार्षके ।
प्रथमन्त्रवानुकि जितन्द्रे जितनायमह यह ॥१३॥
स्रो हो प्रश्यकार्यक्रमानन्त्रवानन्त्रवानन्त्रव स्ट्टाइमद्रापरहिताय
स्रो हो प्रश्यकार्यक्रमानन्त्रवानन्त्रवानन्त्रव स्ट्टाइमद्रापरहिताय
स्रो हो प्रश्यकार्यक्रमान्त्रवानन्त्रवानन्त्रव स्ट्राप्यक्रमान्त्रव स्रो

(विम्बस्थापना)

١.

यं पांडुकामलिशलागतमार्दिदेव— मस्नापयन् सुरवराः सुरशैलमूर्घिन । कल्याणमीप्सुरहमक्षततोयपुर्पैः सभावयामि पुर एव तदीयविम्बम् ॥

संभावयामि पुर एव तदीयविम्बम् ॥१४॥ श्रों ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रहं श्रीवर्णे प्रतिमास्थापनं करोमि स्वहि

(मुद्रिकास्वीकार)

प्रत्युप्तनीलकुलिशोपलपद्मराग — नियंत्करप्रकरवद्धसुरेन्द्रचापम् । जैनाभिपेकसमयेऽङ्गुलिपर्वमूले ।

रत्नाङ् गुलीयकमहं विनिवेशयामि ॥१५॥ श्रों हीं श्रीं क्लीं ऐं श्रहँ श्र सि श्रा उ सा नमः मुद्रिकाधारण

(जलाभिषेक १)

दूरावन स्रसुरनायकिरोटकोटिसंलग्नरत्नकिरणच्छिवियूसरांध्रिम् प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकृष्टैभेक्त्या जलैजिनपतिबहुद्याभिषिङ्चे॥१

मंत्र - (१) श्रों हीं श्री क्लीं ऐं ग्रह वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं सं सं तं तं के के क्वीं क्वी क्वी क्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय श्रे समोदिते भगवते श्रीमते प्रतिस्थानकोत जिल्लामा स्वाहा ।

नमोऽहंते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा ।
मंत्र (२)—ग्रों ह्रीं श्रीमत भगवंतं कृपालसंतं वृपभादि वर्षमानं
चतुर्विशतितीर्थंकरपरमदेवं श्राद्यानां श्राद्ये जम्बूद्दीपे भरतक्षेत्रे श्रारं
संदे नाम नगरे एनद् जिन चैत्ये लये सं मासीनम मासे एनद् विवर्षे आप्यान ग्रास्त ग्रहलग्न हीरायां मुनि-ग्रायिका-श्रावकशाविकाणाम् सक्त समेक्षयार्थं जलेनाभिषेकं करोमि स्वाहर । ति जलस्वपनम् ।

नीट-उपरोक्त दोनों मंत्रों में से कोई एक मंत्र वोलना चाहिये। -उदक चंदन····ःश्रर्घ निर्वपामीति स्वाहा ॥ (शकरारसाभिपेक २) <sup>मुक्</sup>त्यगनानमेविकीर्यमाणैः पिष्टार्यंकपूररजोविलासैः । मापुर्वेषुर्येवरशकरीधैभवत्या जिनस्य संस्नपनं करोमि ॥ भंग- द्यों हीं .... इति शकरास्नपनम्। प्रर्षे - उदकचन्दन · · · · श्रर्घ निवंपामीति स्वाहा ॥ भक्त्या ललाटनटदेशनिवेशितोच्यैः। हस्तैश्च्युता गुरवरास्रमत्यंनायैः॥ नत्कालपीलितमहेक्षरसस्य घारा। मणः पुनात् जिनविम्त्रगर्तेव गृष्मान् ॥१०॥ मंत्र-श्रों हो ""इति इक्ष्रमन्तपनम् । षर्प- उद्यानन्दन ..... प्रष् निर्वपामीति स्पाता ॥ मानिकर्जभैः स्पन्छैः शीनैः पुनैसंनौहरैः। रनानवियां एकार्यस्य विदये विस्वदिनः ॥१२॥ मंत्र-भी की ''''' ''' द्वि वालिकेरसम्बदनम् । भाग-उत्पत्तवयन "" भागं विकेशमीत न्यात ॥ मानवीः कनकन्छ।यैः महमोदैमीदकारितः। महावर्षाः सान कुर्यः समृत्यस्य ॥२०॥ मंत्र-मी हो । । । । दिन बहस्यम् स्थानम् मार्च- उपन्यस्म १००० को निवेषामधित स्वाहां ।।

### (घुताभिषेक ३)

रहाण्टवर्ण-नव-हेम-रसाभिराम— देहप्रभावलयसङ्गमलुप्तदोप्तिम् । धारा घृतस्य शुभगन्धगुणानुमेयां वन्देऽईतां सुरभिसंस्नपनोपयुवताम् ॥२१॥ मंत्र—श्रों हीः……इति घृतस्नपनम् । श्रर्ष— उदकवंदनः शर्षं निर्वपामीति स्वाहा ॥

### (दुग्धाभिषेक ४)

सम्पूर्ण-शारद-शशांकमरीचिजाल—
स्यन्दैरिवात्मयशसामिव सुप्रवाहै: ।
क्षीरैंजिनाः शुचितरैरिभिषच्य मानाः ।
सम्पादयन्तु मम चित्तसमीहितानि ॥२२॥
मंत्र—ग्रों हींःःःःः इति दुग्धाभिषेकस्नपनम् ।
ग्रुर्धे—उदकचन्दनःः ग्रुर्धं निर्वपामीति स्वाहा ॥

### (दघ्यभिषेक ४)

दुग्धाव्धिवीचिषयसंचितफेनराशि-पाण्डुत्वकांति मवधीरयतामतीव । दघ्नांगता जिनपतेः प्रतिमां नुधारा । सम्पद्यतां सपदि वाञ्छितसिद्धंपे वः ॥२३॥ मंत्र—श्रों होः प्रति दिधस्नपनम् । श्रर्षे—उदक्षेत्रन् प्राप्ति निवेषामीति स्वाहा ॥

### र्गाध ६)

संस्नापितस्य घृतदुग्धदधीक्षुवाहैः।
सर्वाभिरौपिधिभिर्द्हृत उज्वलाभिः।
जर्द्दाततस्य विदाम्यभिषेकमेलाकालेयकुंकुमरसोत्कटबारिपूर्रैः ॥२४॥
भन्न-श्रों हों • • • • • • श्रद्धं विवंपामीति स्वाहा।
पर्य-उद्यक्तवंदन • • • • श्रद्धं विवंपामीति स्वाहा।
(नतुकोणकुंमयस्वाभिषेकः ७)

र्ष्टमैनोरयशतीस्य भव्यपुसा । पूर्णः सुवर्णकलशैनित्वलैर्वसानैः । सारतागरियलेघनहेतुनेतुमाण्यावये त्रिभुवर्नकपति जिनेन्द्रम् ॥२ः मंत्र – म्रों हीं ......दित चतुःकोणकुम्भकलशस्त्रपनम् । सर्थ – उदकचदन ...... मर्थे निवेषामेशित स्वाहा ।

### (पन्दनलेवनम् =)

मेंगुडगुडया परमा विशुध्या । कर्ष्रत्यमिधितवन्दर्गत ॥ जिनस्य देवामुरपूजितस्य । विशेषत चार करोमि मक्या ॥३१ मेंग्र—मों हीं चित्र चित्रतिमनम् बारोमोति न्याहा । सर्पे—द्वरत्यदेव च्यां निवेषामीतिस्याहा ।

### (द्वायोग र)

यस्य द्वारमयोजने गर्भा मध्यभाविभिः ग्योपमाः नव्यभान्तुमसोगलन्तुमनना व्योति विश्वस्य स्या । नदि सुमनः गृषं मुमनमा स्यं प्यायनासस्यः के समनीमृत्यः श्रीमन्मेरी कुलाद्री रजतगिरिवरे शाल्मली जंबुवृक्षे, वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकर-रुचिके कु डले मानुपांके । इष्वाकारेंजनाद्रौ दिध-मुख-शिखरे व्यन्तरे स्वर्गलोके, ज्योतिलेंकिऽभिवंदे भवन-महितले यानि चैत्यालयानि । १। द्दी कुंदेंदु-तुपार-हार-घवली द्वाविद्रनील-प्रभी, हो वंयूक-सम-प्रभो जिनवृषी हो च प्रियंगुप्रभी। शेपाः पोडश जन्ममृत्युरहिताः संतप्त-हेम-प्रभाः, ते संज्ञान-दिवाकराः सुरनुताः सिद्धि प्रयच्छंतु नः ।६। श्रों हीं त्रिलोक संबंधि-कृत्याकृत्रिमजिनचैत्यालयेभ्योऽध्यं निर्व० । (इच्छामि भक्ति वोलते समय पुष्पांजलि क्षेपण करना।) इच्छामि भंते ! चेइयभत्ति काग्रोसग्गो कत्रो तस्सालोचेउं तिरियलोय उड्डलोयम्मि किट्टिमाकिट्टिमाणि जिणचेइयाणि ताणि तीसु जाणि सव्वाणि. वि लोयेसु भवणवासिय वाण-वितर-जोयसिय-कप्पवासिय ति चउविहा देवाः सपरिवारा दिव्वेण गंवेण दिव्वेण पुपफेण घुव्वेण दिव्येण चुण्णेण दिव्येण दिव्येण ह्नाणेण णिच्चकालं श्रच्चंति पुज्जंति यंदंति णमस्संति । श्रहमिव इह संतो तत्थ संताइं णिच्चकालं श्रंच्चेमि पुज्जेमि वंदामि णमस्सामि, दुवल्बक्लग्रो कम्मक्लग्रो बोहिलाहो समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ती होड मरुकं।। स्गइगमणं (यहाँ पर नौ बार णमोकार मंत्र जपना चाहिये)

## श्रय सिद्ध पूजा (द्रव्यांट्टक)

ज्ञध्विपोरमुतं सविन्दु सपरं ब्रह्मस्वराविष्टितं, वर्गापूरित-दिगाताम्बुज-दनं तत्वंधि-तत्त्वान्वितं । श्रंतः पय-तटेष्वनाहत-मुनं ह्यांकार-नंवेष्टितं । देवं घ्यायति यः स मुक्तिसुभगो वैरोभ-नण्डी-रयः ॥६॥

. 🌣 हों श्रीसिद्धनकाधिपतये सिद्ध परमेण्डिन् ! यत्र बवउर मय-तर संबोपट् ।

४५ हों। सिद्धनकाधिपाने ! सिद्ध परमेन्डिन् ! धप तिष्ठ तिष्ठ इ. इ. ३

्र हो। श्रीमिद्ध नक्षिपकारे । सिद्ध परवेश्टिन् ! स्था मन् समिहिनो भव भव वष्ट् ।

निरस्त-सम्बन्धं सूद्धं निष्यं निरास्तम् । यहेद्धं परमारमासम्पंतनुष्टवन् ॥

(किस सन्द की म्दलसा)

निक्षं निवस्तमतुग परसाम्यनास्यं सुन्यानि सत्यर्गताः सव-वंदा-रावस् ।

रेक्षा का जान में सम्बंधिय करना

कीरेवेन मध्यानेन्सिम्बन्यम् संस्त

श्रीमन्मेरी कुलाद्री रजतिगरिवरे शाल्मली जंबुवृक्षे, वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकर-रुचिके कुंडले मानुपांके । इष्वाकारेंजनाद्री दि्व-मुख-शिखरे व्यन्तरे स्वर्गलोके, ज्योतिलॅकिऽभिवंदे भवन-महितले यानि चैत्यालयानि । १। हो कुंदेंदु-तुपार-हार-घवलो हाविद्रनील-प्रभी, ह्यो वंधूक-सम-प्रभो जिनवृषी हो च प्रियंगुप्रभी । शेपाः पोडश जन्ममृत्युरहिताः संतप्त-हेम-प्रभाः, ते संज्ञान-दिवाकराः सुरनुताः सिद्धि प्रयच्छंतु नः ।६। श्रीं हीं त्रिलोक संबंधि-कृत्याकृत्रिमजिनचैत्यालयेभ्योऽध्ये निर्वे० (इच्छामि भिनत बोलते समय पुष्पांजलि क्षेपण करना।) इच्छामि भंते ! चेइयभत्ति काग्रोसग्गो कग्रो तस्सालोचेउं श्रहलोय तिरियलोय उड्टलोयम्मि किट्टिमाकिट्टिमाणि सन्याणि, जिणचेइयाणि ताणि तीसु वि लोयेसु भवणवासिय वाण-वितर-जोयसिय-कप्पवासिय ति चउविहा देवाः सपरिवारा दिव्वेण गंघेण दिव्वेण पुपर्फण धूट्येण दिट्येण चुण्णेण दिट्येण दिव्येण ह्नाणेण णिच्चकालं ग्रच्चंति पुज्जंति वंदंति णमस्संति । श्रहमिव इह संतो तत्थ संताइं णिच्चकालं श्रंच्चेमि पुज्जेमि वंदामि णमस्सामि, दुवन्तरस्त्रग्रो कम्मक्लग्रो योहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ती होड मज्कं॥ (यहाँ पर नौ बार पमोकार मंत्र जपना चाहिये)

# श्रय सिद्ध पूजा (द्रव्याप्टक)

ं कन्त्रोंघोरयुतं सविन्दु सपरं ब्रह्मस्यरावेष्टितं, वर्गापूरित-दिग्गताम्बुज-दत्तं तत्संघि-तत्त्वान्तितं । यंतः पत्र-तटेष्वनाहत-गुतं हीनेतर-संवेष्टितं । देवं ध्यामित मः स मुक्तिसुभगो पंरोभ-नव्यां-रयः ॥१॥

ं ॐ हों श्रोसिद्धनकाधिवतसे निद्ध परमेण्डिन् ! अत्र बदनर बय-रि संयोषट् ।

ॐ हीं मिद्धनत्राधिपनमे ! सिद्ध परमेष्टिन् ! धत्र निष्ठ निष्ठ ३ ठः ।

्र सी श्रीतिस चन्निपनने ! निस्परेपेन्टिन् ! यत मन ।पिट्रितो नव भग नगर ।

निसन-तमं-तम्बर्गः मूहमं निस्न निसमपम् । पर्येऽत् परमानाममम्लेमनुष्यम् ॥

(बिद्ध करने की क्यांग्या)

पिछो निवासमञ्ज्ञ परमा(मनाम्य एउन्हार्थय सरवर्गहर्व स्थान्येलन्यसम् ।

其本語的本本一個本本品的有一個可以多篇 聖皇 通行政务

व्यक्तिक अन्तर्वार्वेषेक्तिस्य स्वयम् सम्ब

श्रीमन्मेरी कुलाद्री रजतगिरिवरे शाल्मली जंवुवृक्षे, वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकर-रुचिके कुंडले मानुपांके । इप्वाकारेंजनाद्रौ दिध-मुख-शिखरे व्यन्तरे स्वगंलोके, ज्योतिलेंकिऽभिवंदे भवन-महितले यानि चैत्यालयानि ।५। हो कुंदेंदु-तुपार-हार-घवली हाविद्रनील-प्रभी, ही वंधक-सम-प्रभी जिनवृपी ही च प्रियंगुप्रभी। शेपाः पोडश जन्ममृत्युरहिताः संतप्त-हेम-प्रभाः, ते संज्ञान-दिवाकराः सुरनुताः सिद्धि प्रयच्छंतु नः ।६। ग्रों हीं त्रिलोक संबंधि-कृत्याकृतिमिजनचैत्यालयेभ्योऽध्यं निर्व०। (इच्छामि भनित वोलते समय पुष्पांजिल क्षेपण करना।) इच्छामि भंते ! चेइयभत्ति काग्रोसग्गो कग्रो तस्सालोचेउं <del>ष्रहलोय तिरियलोय उ</del>ड्ढलोयम्मि किट्टिमाकिट्टिमाणि जाणि जिणचेइयाणि ताणि सन्वाणि, वि लोयेसु भवणवासिय वाण-वितर-जोयसिय-कप्पवासिय ति चउिवहा देवाः सपरिवारा दिव्वेण गंघेण दिव्वेण पुपर्फण दिव्वेण घूट्वेण दिव्वेण चुण्णेण दिव्वेण दिघ्वेण ह्नाणेण णिच्चकालं श्रच्चंति पुज्जंति वंदंति णमस्संति । घ्रहमिय इह संतो तत्थ संताइं णिच्चकालं श्रंच्चेमि पुज्जेमि वंदामि णमस्सामि, दुवखक्षय्रो कम्मक्ख्यो बोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं जिषागुणसंपत्ती होड मरुभं ॥ (यहाँ पर नौ बार णमोकार मंत्र जपनाः

# श्रय सिद्ध पूजा (द्रव्याप्टक)

कर्षाचौरगृतं सविन्दु सपरं ग्रह्मस्यरावेष्टितं, यगीपूरित-दिगाताम्बुज-दनं तत्मीध-तत्मान्यतं । ग्रेत: पत्र-तटेव्वनाहत-मुनं ह्रोकार-मंगिष्टतं। देवं ध्यायनि यः म मुक्तिनुसमो वंदीस-ऋष्ठी-रयः ॥१॥

🗱 ही सीमितनकाशियतये तिह गरमेन्टिन् ! अत घषतर पद-्तर संवीपट् ।

क ही मिद्रनशापिपनये! पित्र परविष्ठित्! सप्र तिष्ठ निष्ठ इ: इ: 1

😂 ही सीसिव चलसिवनवे ! सिव परमेरिटन् ! अत्र मम सहिद्धीतो भव भव वच्छ ।

विरात-वर्ष-सम्बन्धं सुरमं नित्त विरासयम्। करेल् प्रसारसानमम्बंधन्त्रसम् ॥

(रामक कन्त्र हो क्यांसा)

विद्यो विकासम्बद्धाः स्टब्स्यम्भूतर् का नार्वाहर कर महिल्ला कर करते हैं कर विश्व है

李老性的"性和政治"现代的现代特别的 जीरेके हे जानामानिकारिया जिल्ला १ १ १ वे

श्रीमन्मेरी कुलाद्रो रजतगिरिवरे शाल्मली जंवुवृक्षे, . वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकर-रुचिके क्रंडले मानुपांके । इष्वाकारेंजनाद्रौ दिध-मुख-शिखरे व्यन्तरे स्वर्गलोके, ज्योतिर्लोकेऽभिवंदे भवन-महितले यानि चैत्यालयानि ।५। ह्रो कुंदेंदु-तुपार-हार-धवली हाविद्रनील-प्रभी, ह्री वंधूक-सम-प्रभी जिनवृषी ह्री च प्रियंगुप्रभी । शेपाः पोडश जन्ममृत्युरिहताः संतप्त-हेम-प्रभाः, ते संज्ञान-दिवाकराः सुरनुताः सिद्धि प्रयच्छंतु नः ।६। श्रों हीं त्रिलोक संबंधि-कृत्याकृत्रिमजिनचैत्यालयेभ्योऽध्यं निर्व० ॥ (इच्छामि भिवत बोलते समय पुष्पांजिल क्षेपण करना।) इच्छामि भंते ! चेइयभत्ति काग्रोसग्गो कग्रो तस्सालोचेउं ष्रहलोय तिरियलोय उड्**ढलोयम्मि किट्टिमा**किट्टिमाणि सन्वाणि. तीस् ताणि जिणचेइयाणि जाणि वि लोयेसु भवणवासिय वाण-वितर-जोयसिय-कष्पवासिय ति चउिवहा देवाः सपरिवारा दिब्वेण गंघेण दिब्वेण पुपफेण घूटवेण दिटवेण चुण्णेण दिटवेण दिव्वेण लाणेण णिच्चकालं ग्रच्चंति पुज्जंति वंदंति णमस्संति । श्रहमिव इह संतो तत्य संताई णिच्चकालं ग्रंच्चेमि पुज्जेमि वंदामि णमस्सामि, दुक्यक्युयो कम्मक्खुयो वोहिलाहो मुगद्गमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ती होड मज्भः ॥ (यहां पर नौ बार णमोकार मंत्र जपना चाहिये)

## श्रथ सिद्ध पूजा (द्रव्याप्टक)

ं कष्मिधोरमुनं सविन्दु सपरं ब्रह्मस्यरावेष्टितं, मर्गोपूरित-दिग्गनाम्बुज-दर्नं तत्मीध-तत्यान्वितं । भेगः पप्र-तदेष्वनाहत-पुनं ह्यांकार-संवेष्टितं । देवं प्यापति मः स मुक्तिसुभगो वैरोभ-तप्की-रवः ॥१॥

ः ॐ हीं श्रीसित्रनकाशिततये सिद्ध परमेष्टिन् ! अप अयतर सय-र संपीपट् ।

्र छो। सिद्धनकाधिपत्तये ! सिद्ध परमेण्डिन् ! धप शिष्ठ तिष्ठ : ठः ।

ः इति भौभित्र चरतिपत्रवे ! निव पर्यपेटन् ! सन मग विदिनो भगभगपार् ।

निगम्बनार्यन्यसम्बद्धाः वृत्यः वित्रं विद्यम्यम् । यदिम् वर्तात्भात्वम्योगस्यपम् ॥ (१०० वन्त्र को गारकाः)

विकार विकासमूर्य करणायनगर्य अन्यारीय करणवीत्व व्यक्तनीत्वनगरम्यः ।

के तक स्वयं कार के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के किया है। स्वयं के प्राप्त कार के प्राप्त क

the property of the property of the second o

ग्रों हीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने जन्मजरामृत्यु विनाश-नाय जलं नि ।।१।।

श्रानन्द-कन्द-जनकं घन-कर्म-मुक्तं

सम्यक्तव-शर्म-गरिमं जननातिवीतम्।

सौरभ्य-वासित-भुवं हरि-चन्दनानां

गन्धैर्यजे परिमलैवेर-सिद्ध-चक्रम् ॥२॥

ॐ हीं सिद्ध चक्राधिपतये सिद्ध परमेष्टिने संसारतापिवनाश-नाय चन्दनं निर्वे० ॥२॥

सर्वावगाहन-गुणं सुसमाधि-निष्ठं

सिद्धं स्वरूप-निपुणं कमलं विशालम्।

सौगन्ध्य-शालि-वनशालि-वराक्षतानां

पुंजैर्यंजे-शशिनिभैर्वरसिद्धचकम् ॥३॥

ॐ हीं सिद्ध चत्राधिपतये सिद्ध परमेरिटने श्रक्षयपदप्राप्तये श्रक्ष-तान् निर्वे ।।३॥

नित्यं स्वदेह-परिमाणमनादिसंज्ञं

द्रव्यानपेक्षममृतं मरणाद्यतीतम्।

मन्दार-कुन्द-कमलादि-वनस्पतीनां

पुष्पैयंजे श्वभतमै-वंरसिद्धचकम् ॥४॥

ॐ हीं सिद्ध चक्राधिपतये सिद्धः परमेष्टिने कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं निर्वे ।।४॥ केश्व-स्वनाव-गमनं सुमनो-व्ययते

ग्रह्मादि-योज-सहितं गगनायभासम् । श्रीरात्र-साज्य यटकं रसपूर्णगर्ने—

नित्यं यजे चरवर्रवं इसिद्धचत्रम् ॥१॥

ं ॐ हीं सिद्ध चकाधिषतये सिद्ध प्रमेष्टिने धुयारोगयिनाराताय रेषे निर्वं ।।१॥

पानंब-सोव-भवरोग-मद प्रशान

निर्देन्द्र-भाष-धरणं महिमा-निर्देशम् । राषेर-यनि-यहभिः कननामयानी---

द्वितेत्वेत रिवनरेतेरनिक्रयप्रम् ॥६॥

🤏 मुन्ने सिद्ध चत्राधिषयये सिद्धयरमेष्टिये मोहारप्रपारियमागनाय ंगिर्वेच ॥ ६ ॥

परमन्त्रमान-भूवन युगानिनान

पैक्षण वस्तु विको विदित्तसीयम् ।

सर्वयास्य स्वसाय-विविधितस्याः

भूनेकेट विवादिकेष्यिक विषय विषय । ११ म् । ११ में विवाद कर्मा १९ विवाद कर्मा विवाद कर्मा १९ में विवाद क्रा १९ में विवाद कर्मा १९ में विवाद कर्मा १९ में विवाद कर्मा १

श्याचित्र विशेष क्षात्राम् व्यक्तमान्यक्षेत्र, श्रृतास्यस् ३ सर्ववित्रपुर स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य विषये

के स्थाप हिन्द्रेगीय संस्था । १८४४

ॐ ह्री सिद्ध चक्राधिपतये सिद्ध परमेष्ठिने मोक्षफलप्राप्तये फल् निर्वपामीति स्वाहा ॥ = ॥

गन्धाढ्यं सुपयो मधुव्रत-गणैः सङ्गं वरं चन्दनं,
पुप्पोधं विमलं सदक्षत-चयं रम्यं चहं दीपकम्।
धूपं गन्धयुतं ददामि विविधं श्रेष्ठं फलं लब्धये,
सिद्धानां युगपत्कमाय विमलं सेनोत्तरं वाञ्छितम् ॥६।

ॐ हीं सिद्ध चकाधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने ग्रनर्घपदप्राप्तये ग्र निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥

ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपं,

सूक्ष्म-स्वभाव-परमं यदनन्तवीर्यम्।

कमीघ-कक्ष-दहनं सुख-शस्यवीजं,

वन्दे सदा निरुपमं वर-सिद्धचकम् ॥१०॥

ॐ हीं सिद्धचकाथिपतये सिद्धपरमेष्ठिने महार्ध्य निर्वपामी स्वाहा ॥१०॥

त्रैलोक्येस्वर-वन्दनीय-चरणाः प्रापुः श्रियं शास्वतीं यानाराध्य निरुद्ध-चण्ड-मनसः सन्तोऽपि तीर्थकराः । सत्सम्यक्त्व-विद्योध-वीर्थ्य-विद्यदाऽज्यावाधनार्धेर्गुणै— युंक्तांस्तानिह तोष्ट्यीमि सततं सिद्धान् विशुद्धोदयान् ॥११॥ (पुष्पाञ्जनि शिपेत्)

#### श्रय जयमाला

विराग सनातन धांत निरम, निरामम निर्मम निर्मल हुन। रुमाम विवाय-निषान विमोह, प्रनोद विनुख -युनिख-गपूरु ॥१॥ विद्वित्त-संवृति-भाव निरंग, गमामृत-वृत्ति देव विगंग। यवय मणाय-विहीन विमाह, प्रमीट विशुद्ध मुस्तिवसमूह ॥२॥ नियारित-दुर्गुलकां-विवास, सदामल-कंग्यन-केलि-निवास । भवीदिष्णार्ग जांन विमोतः प्रमीद नियदः मुनित गमुह ॥३॥ ष्मान-म्याम्कमागर-भार, क्षप्र-रही-मल-भ्रार-समेर । . विराधितसन्तामधिराम विमंतः, प्रमीद रिष्टुप्प मुक्तिः मनुत् ॥४॥ विकार निवासित साँच उत्तोवः, विकाय-स्वेत्य-विनोधितः अनेत्रः । विराय विराम विराय विस्तित, प्रसीद नियुद्ध मुन्दिः समूत समूत रजीवस्तिविनीवाश्य विवास, सिरुप्त विषय मनाग्यास्याय । सदर्भन रहिंगत नात स्वाहित, प्रतीद विराद्य सुनिष्ठ सहत् सद्ध स्वकृत्यान्य विक्रीयन्यायः, भगत्युर्वेषयम गुप्त विकास ह स्टीबस् रेज्या करित्र विक्रीत, क्रांति रेंग्यूट स्टिय्स गमूर १८५१६ facia fazem faüll küklest, severebse elle kuch e foreign finens karom kunder, under langen nigena und ibrie

वरकंज कदंव कुरंड, सुमन सुगंघ भरे। जिन श्रग्र धरों गुणमंड, काम-कलक हरे।। चौ० ४॥ श्रों हीं श्रीवृपभादिवीरांतेभ्यो कामवाणविष्वसनाय पुष्पं निर्व० मनमोहघ मोदक ग्रादि, सुन्दर सद्य वने। रस पूरित प्रासुक स्वाद, जजत क्षुवादि हने ॥चौ०॥ श्रों हीं वृषभादि वीरातेभ्यो क्षुवारोगिवनाशनाय नैवेर्द्य निर्व०। तमखंडन दीप जगाय, घारों तुम श्रागे। सव निमिर मोह क्षय जाय, ज्ञानकला जागे ।।चौ० ६।। त्रों हीं श्रीवृषभादिवीराँतेभ्यो मोहान्धकारविनाशनाय दीपं नि दशगंध हुताशन मोहि, हे प्रभु खेवत हों। मिस घूम करम जिर जाहि, तुम पद सेवत हो ।।चौ०७।। श्रों ही श्रीवृपभादिवीरान्तेभ्योऽप्टकर्मदहनाय चूपं० निर्वपामी०॥ गुचिपनवसरस फल सार, सब ऋतु के ल्यायो । देखत दृग मनको प्यार, पूजत सुख पायो ।। चौ० ८।। श्रों हीं श्रीवृषभादिवीरांतेभ्या मोक्षफलप्राप्तये फलं निवंपामी० जल फल आठों शुचिसार, ताको श्रर्घ करों। तुमको श्ररपों भवनार, भव तरि मोक्ष वरों ॥ श्रीजिनचंद, ग्रानंदकंद सही। पदजजत हरत भवफंद, पावत मोक्ष मही ॥६॥ श्रों हीं श्रीवृषभादिवीरांतेभ्योऽनर्घपदप्राप्तये श्रर्घ नि॰ ॥

#### जयमाला

श्रीमत तीर्यनाथ पद, माय नाय हितहेत। गाऊँ गुणमाला अबै, अजर अमर पद देत॥१॥

#### ध्रम्य घलानस्य ।

ं ज्यं भवतम भंजन जनमन्तंजन, रंजन दिनमनि स्वन्द्रकरा । विव मन परकारक,धरियण नायक चौबीसी जिनराज वरा ॥२॥

### स्वयद्भी ।

विष्युमध्य द्विताण नमंत । जयमजिन जीनवनुष्टि नुरुत ।

प संभय भयभय परंत जूर । जय श्रीमनदन प्रानन्दपूर ।३।

प गुमति गुमतिदायक दयान । जयमद्म पर्यद्वित तनरताल

स्य रुप मुपास भवपाम माधा । जय नद चंदननदुनि प्रकास ।४।

स्य थुपास भवपाम माधा । जय नद चंदननदुनि प्रकास ।४।

स्य थेमगाय नुनस्तुनभुवज । जय वासत्रपूजित वामुपुरुत ।४।

रूप थेमगाय नुनस्तुनभुवज । जय वासत्रपूजित वामुपुरुत ।४।

रूप प्रमे धर्म विव धर्म देन । जय धान्ति धान्ति पुरुति सरेत ।६।

जय प्रमे धर्म विव धर्म देन । जय धान्ति धान्ति पुरुति सरेत ।६।

जय प्रमू नुन्तिविक एत्या । जयसर जिनवनुष्टि एयकरेत ।

स्य प्रमूत्र सन्ति हान्सोहमस्त । जय पुनिनुष्टत प्रमानन्दरन्त ।६।

रूप पारमुनाय धनायनाय । जय पर्वानन विवन्त्यर साम ।६।

पर्य पारमुनाय धनायनाय । जय पर्वानन विवन्त्यर साम ।६।

े पौषीम जिन्छ। धानदण्या, पापनिकत्या मुरुणारी। जिनादे कृत्यन्या उदय समन्द्रा, याग्यन्यस्य जिनामी ।टा है। श्रीकृतसादिणपुचिमतिज्ञिनयो महाम्ये निर्वत्तमीत र महाः॥

स्थित्य ४

े भूकि भूक्षि दावार, चोदीसी दिनराज्यर । रिजयद मनवनपार, की पूर्व मी मिन पर्दे ।। (०)।

# श्री महाबीर जिनपूजा

#### मत्त गंयद

श्रीमत वीर हरें भवपीर, भरें सुखसीर श्रनाकुलताई।
केहिर श्रंक श्ररीकरदंक, नये हिर पंकित मौलि सुग्राई।।
मैं तुमको इत थापत हीं प्रभु, भिक्तसमेत हिये हरपाई।
हे करुणा-धन-धारक देव, इहां श्रव तिष्ठहु शीझिह श्राई।।
श्रीं ही श्री वर्द्धमान जिनेन्द्र! श्रव श्रवतर श्रवतर संवीपट्।
श्रों हीं श्री वर्द्धमान जिनेन्द्र! श्रव तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्।
श्रीं हीं श्री वर्द्धमान जिनेन्द्र! श्रव मम सन्निहितो भव भव वपट्।

श्रप्टक

(चाल-द्यानतरायकृत नंदीस्वराष्टकादिक श्रनेक रागों में बनती है)

क्षीरोदिधिसम गुनि नीर, कंचन भृंग भरों।
प्रमु वेग हरो भवपीर, यातें धार करों॥
श्रीवीर महा स्रतिवीर, सन्मित नायक हो।
जय वर्द्धमान गुणधीर, सन्मितदायक हो॥१॥

स्रों हीं श्री महावीर जिनेन्द्राय जन्मजरामृत्यु विनाशनाय जलं नि० <sup>।</sup>

मलयागिर चल्दनसार तेनार सन धर्मो ।

प्रमु भवस्राताम निवार, पूछत दिव हुन्मो ॥ संग्रीतर ॥

सों हीं श्री महावीर जिनेन्द्राय भवात्यपदिनामनाय चढने विरु ।

तंतुन्तिद स्थितम सुद्ध, सीनों धार भने ।

तनु पूंछ घरों स्थितर साथी स्थितनगरी ॥ भी रीजर ॥

पी हीं श्री महावीर जिनेन्द्राय ध्रथपपद प्राप्तवे घरतान् विदे ।

सुन्तर के सुमन संभव, सुनन सुमन पारे ।

सी मनगय भेजन हेन, पूजों पद पारे ॥

श्री मोर महा स्थितीर, सन्मीन नायण हैं ।

जय गढ़ें मान सुनकीर, सन्मीन नायण हैं ।

जय गढ़ें मान सुनकीर, सन्मीन नायण हैं ।

सम्द्राय सुनकार सुनकार सुनकार धार प्रमे ।

प्रमुक्तान सुनकार सुन सुनकार धार प्रमे ।

पद जनकार प्रमुक्त सुनकार सुन, भूति धार प्रमे ।

पद जनकार प्रमुक्त सुनकार सुन, भूति धार प्रमे ।

या जनसम् पन्नसः सणः, भन्नतः भूगः सन्ते । विवेशन्तः सि पुत्रे पौषतापीतः जिलेन्द्रस्य सुवा गीर्यः विवारणान् गेरेन् विवेतः । सम्बद्धिः महित्रः नेतः, पोषणः जीवतः हो । सुम् पद्धापः देशनेतः, भन्नतः व्यवकः को । विवेशन्तः मो पुर्वि स्वार्षेत्रप्रितेन्द्रस्य सीत्रां प्रभावः कार्यः विवारणाः वीत्रां निवेतः ।

प्रियम् इतः स्थान् भक्षाः पृत्रस्य नार्यः । - तुस्य स्थापम केश्वः स्थितः स्थातः नार्यः स्थाः स्थाः स्थाः स्थाः स्थि स्थि क्षेत्रं स्थानस्थान क्षितः स्थाः स्थापमानी स्थानस्य स्थाः विका रितुफल कल-वर्जित लाय, कंचन थार भरों।

शिव फलहित है जिनराय, तुम ढिंग भेंट घरों।।श्रीवीर॰

श्रों हीं श्री महावीर जिनेन्द्राय मोक्षफल प्राप्तये फलं निर्व०।

जल फल वसु सजि हिम थार, तन मन मोद घरों।

गुणगाऊँ भवदिघतार, पूजत पाप हरों।।श्रीवीर०।।

श्रों हीं श्री महावीर जिनेन्द्राय श्रनध्यंपद प्राप्तये ग्रर्घं नि०।

पंचकल्याराक । राग टप्पा ।

मोहि राखो हो सरना, श्री वर्द्धमानिजनरायजी, मोहिराखो०॥ गरभ साढ़िसत छट्ट लियो तिथि, त्रिसला उर श्रघ हरना। सुर सुरपित तित सेव करौ नित, मैं पूजूं भवतरना ॥मोहि० श्रों हीं श्रापाढ़ शुक्लपप्ठ्यां गर्भमंगल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय श्रघ निर्वपामीति स्वाहा।

जनम चैत सित तेरस के दिन, कुण्डलपुर कनवरना।
सुरगिरि सुरगुरु पूज रचायो, मैं पूजों भवहरना।।
मोहि राखो हो।।

ं श्रों हीं चैत्रशुक्ला त्रयोदस्यां जन्ममंगलप्राप्ताय श्रीमहावीर जिनेन्द्राय श्रर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

मगसिर श्रसित मनोहर दशमी, ता दिन तप श्राचरना ।
नृप कुमार घर पारन कीनों, मैं पूजों तुम चरना ॥ '
मोहि राखों हों।।

भ। हीं मार्गशीर्षकृष्णदशम्यां तपोमंगलमंडिताय श्रीमहाबीर जिनेन्द्राय श्रर्थ निवंपामीति स्वाहा । मुख्यानं वैभाग दिवस स्वरि, भात पतुक क्षय करना।
केवनविद् भवि भवसर तारे, जडों चरन मुन भरना॥
मोहि रामो हो।॥

भी ही वैशासमुक्तदशस्य केवलशानमंदिताय श्रीमहावीर रेडापं मूर्प निर्पेशामीनि स्याहा ।

मातिक स्याम श्रमावश शिवतिय, पावापुरते वरता । गणपतिवृत्य जर्जे तित बहुविध, में पूर्वी जयहरता ॥ मोहि रासी होत॥

्ष्ये हो गर्गतकतृष्णामावस्यां मीध्रमंगलप्राप्यायः श्रीमहावीरः हेन्स्रम् अर्थे निवेषामीति स्थात्।

ं रूपमान्त । एट हरियोता । २= मात्रा ।

भाषप समिषिक, समावत हलधन, ग्रामिक बन्धता । सर तालधन, विकासुमन तिरम्बद्ध संबद्धि सदर ॥ देगदान सामदभरत तालन, तरन चरन रसाल हैं । पुरुषात गुण मनिभान जनत आस्त्री जयमान है ॥१॥

#### देशक पश्चालाद ।

रेन विभागवंदन, इतिहास्त्रदन, समयान्यत स्टार्स । सर्वाविष्ट्रन तम्यानमंत्रन, स्ट्रिस्टाटन नयन पर ॥२ ॥

#### सहर चोरक ॥

े वेदानामुनामानाय । अधिनीकनिकासम् स्यात । ८ नीत्र सोर्गास्य सोर्ग्य । स्यासन्दर्भावर पुर सर ॥१॥

#### जयमाला

### सोरठा

श्रोंकार ध्वनिसार, द्वादशांग वाणी विमल । नमों भक्ति उर घार, ज्ञान करै जड़ता हरै॥ पहलो ग्राचारांग वसानो, पद श्रष्टादश सहस प्रमानों। दुजो सूत्रकृतं ग्रभिलापं, पद छत्तीस सहस गुरु भाषं॥ तीजो ठाना ग्रंग सुजानं, सहस वयालिस पद सरवानं। चौथो संमवायांग निहारं, चौंसठ सहस लाख इक घारम्।। पंचम व्याख्या प्रगपित दरसं, दोय लाख ग्रद्ठाइस सहसं। छर्ठो ज्ञातृकया विसतारं, पांच लाख छप्पन हज्जारं।। सप्तम उपासकाव्ययनंगं, सत्तर सहस ग्यारलख भंगं। अप्टम अंतकृतं दस ईसं, सहस अठाइस लाख तेईसं॥ नवम अनुत्तरदश सुविशालं, लाख वानवै सहस चवालं। दशम प्रश्न व्याकरण विचारं, लाख तिरानव सोल हजारं ॥ ग्यारम सूत्रविपाक मु भासं, एक कोड़ चौरासी लाखं। चार कोड़ि श्ररु पंद्रह लाखं, दो हजार सब पद गुरुशाखं ॥ द्वादश दृष्टिवाद पनभेदं, इकसी आठ कोड़ि पन वेदं। श्रड्सट लाख सहस छप्पन हैं, सहित पंचपद मिथ्या हन हैं। इक सौ बारह कोड़ि बमानो, लाम तिरासी ऊपर जानो ठावन सहस पंच श्रघिकाने, द्वादश ग्रंग सर्व पद माने। कोड़ि इकावन आठ हि नायं, सहस चुरासी छह सी भावं साढे इकीस स्लोक बताये, एक एक पद के ये गाये।।

47, द्रा वानी के झान में, सुन्हें नीक ग्रनीय । (सानव) जम हमनेत हो, नज देन हे दीच ॥ मों ही श्री दिल-मुगोर्वय-गण्यनीदेणी महाय्येन निर्वयामीति ह्याहा ॥ गीतम स्वामीजी का छतं।

मीनमादिक सर्वे एक दल ग्रहणमा सीर जिसके मुलि महत्त मीदन गर्म ॥ मीन म्हास्ता पुरस् व्या मेहदशे है

भूग पान सामी ने इस उन्हें भर्तिक ह

भी ही महाक्षेत्रकेलामा क्षेत्रमधीनकालनाकालाकान्यहरीत महा

मुनियरेक्सेशालेम् सिवेशामेरीत रामहाः ।

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

The fig. of the same than the second of the first कारवाधिको छो वस सुगः १

el stille st

F ( C) Find a manufacture of

### जयमाला

### सोरठा

श्रोंकार ध्वनिसार, द्वादशांग वाणी विमल। नमों भक्ति उर घार, ज्ञान करै जड़ता हरै।। पहलो आचारांग बखानो, पद ऋष्टादश सहस प्रमानों ! दुजो सूत्रकृतं ग्रभिलापं, पद छत्तीस सहस गुरु भापं॥ तीजो ठाना ग्रंग सुजानं, सहस वयालिस पद सरधानं। चौथो संमवायांग निहारं, चौंसठ सहस लाख इक घारम्।। पंचम व्याख्या प्रगपति दरसं, दोय लाख ग्रट्ठाइस सहसं। छट्ठो ज्ञातृकथा विसतारं, पांच लाख छप्पन हज्जारं॥ सप्तम उपासकाध्ययनंगं, सत्तर सहस ग्यारलख भंगं। ग्रप्टम श्रंतकृतं दस ईसं, सहस श्रठाइस लाख तेईसं॥ नवम श्रनुत्तरदश सुविशालं, लाख बानवै सहस चवालं। दशम प्रश्न व्याकरण विचारं, लाख तिरानव सोल हजारं ।। ग्यारम सूत्रविपाक सु भाखं, एक कोड़ चौरासी लाखं। चार कोड़ि ग्ररु पंद्रह लाखं, दो हजार सब पद गुरुशाखं ॥ द्वादश दृष्टियाद पनभेदं, इकसौ ब्राठ कोड़ि पन वेदं। श्रद्सठ लाख सहस छप्पन हैं, सहित पंचपद मिथ्या हन हैं।। इक सौ बारह कोड़ि बखानो, लाख तिरासी ऊपर जानो। ठावन सहस पंच अधिकाने, द्वादश ग्रंग सर्व पद माने ॥ कोड़ि इकावन आठ हि लाखं, सहस चुरासी छह सी भाखं। साढे इकीस इलोक बताय, एक एक पद के ये गाये॥

या वानी ने शान में, मुन्दे खेला प्रखेला। 'पानत' जब जबकेत हो, नया देन हे फोड़ा। में ही भी जिन-मुनोद्भद-सरस्वतीयेचे महासंस् दिवेदामीति स्पास ॥

गौतम स्वामीजी या सर्थ।

गीनसायिक सर्वे एक दश गणधना । बीच जिनके मृति सत्य घीटन गरा ॥ भीच गणास्था पृथ्य चग दीपार्थ । गुण पता सर्था ने तम सर्वे गर्थिन ।

मी सी महाकीर-विस्ताय कीतमालेकारक-स्वापन-स्तृतेत सहस्र इतिपरिक्षीरपीर्यम् निमेतामील रणाहः ।

रार्थ । अतिह श्राप्टल श्राम

के दुर्द हुई हुई क्या । विकास स्थितिक हुई क्या ।

धारयत्त्रे इ.स

का में पूरि को पाप अप मानवारी क्षेत्र मानवारी के बेर्च के .... इस: इ

भारत चार कार्यत सम

· 新野 歌 1

मिं के क्षेत्र करे भेर करें की कुछलात रेपिया प्रसार

the season where a

# श्री भगवान् पार्व्वनाथ जी की स्तुति

तुम से लागी लगन, लेलो अपनी शरण, पारस प्यारा।

मेटो मेटो जी संकट हमारा॥

निश दिन तुमको जपूं पर से नेहा तजूं। जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते हमारा॥ मेटो मेटो०॥

ग्रश्वसेन के राज दुलारे, वामादेवी के सुत प्राण प्यारे। सब से नेहा तोड़ा, जग से मुंह को मोड़ा, संयम धारा॥ मेटो मेटो०॥

इन्द्र श्रीर धरणेन्द्र भी श्राये, देवी पद्मावती मंगल गाये। श्राशा पूरो सदा, दुःख नहीं पावें कदा, सेवक थारा।।

मेटो मेटो० ॥ जगकेदुःखकी तो परवाह नहीं है,स्वर्ग-सुखकी भी चाह नहीं है । मेटो जामन मरण, होवे ऐसा यतन, पारस प्यारा॥

मेटो मेटो० ॥

लाखों वार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाय तुम्हें कैसे पाऊं ॥ 'पंकज' व्याकुल भया, दर्शन विन यह जिया लागे खारा ॥

मेटो मेटो०॥

# 🚚 नांति पाठ स्तुति

्यांति पाठ बोलते समय दोनों हाथों से पुष्प वृष्टि करते रहें)
यांतिजिनं शिशनिर्मलवक्त्रं, शील-गुणव्रत-संयम पात्रं।
अप्टश्ताचित-लक्षणगात्रं, नौमि जिनोत्तममंबुजनेत्रं।।१।।
पंचममीप्सितचक्रधराणां, पूजितिमद्रनरेन्द्र गणैश्च।
यांतिकरं गणशांतिमभीष्मुः पोडशतीर्थंकरं प्रणमामि।।२।।
दिव्यतरः सुरपुष्पसुवृष्टिर्डुं न्दुभिरासनयोजनघोषौ।
अत्यवारणचामर युग्में यस्य विभाति च मंडल तेजः।।३।।
तं जगर्दाचित शांति-जिनेन्द्र शांतिकरं शिरसा प्रणमामि।
अवंगणाय तु यन्छनु शांति महामरं पठते परमां च।।४।। -येऽम्याचिता मृबुट-कुन्डल-हार-रत्नैः शकादिभिःसुरगणैः
स्तुतिपादपद्याः।

ते मे जिनाः प्रवरवंशजगत्प्रदीपास्तीर्थकरा सततशांति-करा भवन्तु ॥ ॥।।

संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां।
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु झांति भगवान् जिनेन्द्रः।।६॥ क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपालः।
काले काले च सम्यग्वर्पतु मधवा व्याधयी यांतु नादाम्।।
दुर्भिक्षं चौर-मारी क्षणमपि जगतां मास्म भूज्जीव लोके।
जैनेन्द्रं धर्मचकं प्रभवतु सतर्त सर्वसौक्यप्रदायि।।७।।

्रिष्वस्तघातिकर्माणः केवलज्ञानभास्कराः। उर्वेन्तु जगता शांति वपभाद्या जिनेश्वराः॥=॥

### यथेष्ठ प्रार्थना

प्रथमं करणं चरणं द्रव्यं नमः ।

शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुतिः संगतिः सर्वदार्यः ।

सद्वृतानां गुणगणकया दोष-वादे च मीनम् ॥

सर्वस्यापि प्रिय-हित-वचो भावना चात्मतत्त्वे ।

सम्पद्यन्तां मम भव-भवे यावदेतेऽपवर्गः ॥६॥

तव पादौ मम हृदये मम हृदयं तव पदद्वये लीनम् ।

तिष्ठतु जिनेन्द्र ! तावद्यावन्निर्वाण-सम्प्राप्तिः ॥१०॥

अवखर-पयत्थहीणं मत्ता-हीणं च जं मए भणियं ।

वावस्त्र सम्प्रदेवस्य प्रदूषः विद्वस्त्वसं विवास्त्री।

अक्खर-पयत्थहाण मत्ता-हाण च ज मए भाणय। तं खमउ गाणदेवय मज्भ वि दुक्खखयं दिंतु ॥११॥ दुक्खखद्यो कम्म खस्रो समाहिमरणं च वोहिलाहोय। मम होउ जगद्यंधव! तव जिणवर चरणसरणेण ॥१२॥

### विसर्जन पाठ

ज्ञानतो वापि शास्त्रोक्तं न कृतं मया ।
तत्सर्व पूर्णमेवास्तु त्वत्प्रसादाज्जिनेश्वरः ॥१॥
त्राह्मानं नैय जानामि नैय जानामि पूजनं ।
विसर्जनं न जानामि क्षमस्य परमेश्वरः ॥२॥
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तथैव च ।
तत्सर्व क्षम्यतां देव रक्ष रक्ष जिनेश्वरः ॥३॥
त्राहृता ये पुरा देवा लब्बभागा यथाक्रमम् ।
ते मयाऽभ्यचिता भक्त्या सर्वे यान्तु यथास्थितं ॥४॥
सर्वमंगलमागत्यं सर्वेकत्याणकारकं ।
प्रवानं सर्वेवर्माणां जैनं जयतु शासनम् ॥१॥

यह रक्षा स्तोत्र है इसे प्रतिदिन भी पढ़ना चाहिए। विशेष रूप से यह सामायिक से पूर्व पढ़ा जाता है। यदि निर्जन वन, नदीतट ग्रादि भयानक स्थानों पर रकना पड़े तो इसे पढ़कर ग्रपने चारों तरफ लाइन खीच देने से व्यंतर एवं दुप्ट जीवों से रक्षा होती है।

## ग्रय वज्रपंजरस्तोत्रम्

परमेष्ठिनमस्कारं सारं नवपदात्मकम् । श्रात्मरक्षाकरं वज्रपंजराख्यंस्मराम्यहम् ॥१॥ ॐ णमो अरहंताणं शिरस्कन्यरसं स्थितम् । 🥸 णमो सिद्धाणं मुखे मुखपटाम्बरम् ॥२॥ ॐ णमो म्राइरियाणं म्रंगरक्षातिसायिनी । 👺 णमो उवज्भायाण आयुष हस्तयोर् ढम् ॥३॥ ॐ णमो लोए सब्बसाहणं मोचके पदयोः शुभे । एसो पंच णमोकारी शिला वक्समयी तले ॥४॥ सब्बपप्पणासणी बन्नी बद्धमयो बहिः। मंगलाणं च सब्वेसि खदिरांगारखातिकां ॥१॥ स्वाहान्तं च पदं जैयं पटमं हवद सगलम्। वज्रमयं पिधानं देहरक्षणे ॥६॥ वप्रोपरि महाप्रभावरक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी। परमेप्ठीपदोद्भृताः कघिता पूर्वसृरिभिः ॥७॥ 🧸 ्यरचैवं बुख्ते रक्षां परमेछिपदैः सदा। तस्य न स्याद् भयं व्याधिराधिः चापि कदाचन ॥ः

ॐणमो ग्ररहंताणं-यह शिर ग्रौर कंघो की रक्षा करे।

ॐ णमो सिद्धाणं-यह मुख ग्रौर पटाम्बर की रक्षा करे

ॐ णमो स्रायरियाणं-यह सावकों की स्रंग-रक्षा करता हैं र णमो उवज्भायाणं-यह दोनों हाथों को रक्षा करे श्रायुधों की रक्ष करे। ॐ णमो लोए सव्वसाहूणं—चरणों की रक्षा करे। यह पंच नवकार दोनों पैरों में शालिवज्र के समान है सव्व पापप्पणासणं यह बाहर वज्जमय है स्रीर मंगलाणं च सव्वेसि खिंदर की स्रिग्न के लिए खाई के समान है पढमं हवइ मंगलं यह स्वाहान्त पद जानना चाहिए। यह वज्र पंजर देह धारियों के शरीर पर बज्जमय पिधान (श्रावरण) है। यह महा-प्रभावमयी रक्षा है क्षुद्र उपद्रवों का नाधक है परमेष्ठियों के पदों से उत्पन्न है स्रीर पूर्वाचार्यों द्वारा कहा गया है जो इस प्रकार इन परमेष्ठी पदों से अपनी रक्षा करता है, उसे कोई भय, व्याधि स्रोर स्राधि नहीं होती है।



